

## रंल का टिकट

# रेल का दिकट

भदन्त श्रानन्द कासन्यायन

प्रगति प्रकाशन नयी दिल्ली

# रेल का रिकट

भदन्त ञ्रानन्द कासल्यायन

प्रगति प्रकाशन नगी दिल्ली

प्रकाशक प्रोमेसिव पव्लिशर्स, १४-डी, फ़ीरोज़शाह रोड, नर्था दिखी

> मुदक गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिस्खी

> > मूल्य १॥)

### 不可

| 9.  | यह ऊपर की कमाई              | -         | -        | 160      | \$         |
|-----|-----------------------------|-----------|----------|----------|------------|
| ₹.  | शादी                        | **        |          |          | 30         |
| €.  | मेंने भी एक दिन सिगरेट पी   | थी        | •        | •        | 2 5        |
| 8,  | स्वतन्त्र भारत का पहला दंश  | तीं ' ' ' | <b>:</b> | 40       | 20         |
| 4.  | एक राष्ट्र के दो ऋरडे       | -         |          | •        | ३६         |
| ξ,  | उसका खून भी रंग लाया है-    |           | -        | 86       | 84         |
| v.  | रूम में राहुल जी का पारिवा  | रिक जी    | वन       | *        | 83         |
| 羈.  | एक लडके को जान की कीमर      | त सबा     | म्पया    | *        | 80         |
| 8.  | दान                         | -         | -        | ••       | 29         |
| go, | स्मास्यास—सेसड्रों का जिएस  | de estis  | TIP.     | -        | 42         |
| 99. | वे सरगान्त वत               | -         | -        | <i>p</i> | E 3        |
| 98. | भिच्च उत्तम                 | As.       | -        | er .     | 13.5       |
| 93. | स्वातंत्र्य चीरदुप्ट-प्रामर | र्षी      |          | **       | <b>5</b> 9 |
| 88. | व्यक्तिका पुनर्निर्माण्     |           | -        | *        | द्         |
| 9长. | रेन का धिकट                 | 7M        | ga       | 40       | 8 8        |
| 98. | हिन्द महायागर का रतनः लंब   | 13        |          | м        | 88         |
| 90. | धर्म का आइ                  | 100       |          |          | 999        |
| 95. | महेन्द्र श्रीर संघमित्रा    | ***       | şen.     | pk       | 399        |
| 98. | चिनिया बाया                 | entr.     | **       | *        | 353        |
| ₹0. | गांधीजी स्रीर समय का सून्य  |           |          |          | ६ स्       |
| 37. | माई परमानन्द                | -         | •        | •        | 93,9       |
| ₹₹. | द्रस रुपये का नीट           | -         | ~        | 24       | 338        |

| २३. | दुद्ध और गांबी के ग्रांतिम संस्कार | •           | 133    |
|-----|------------------------------------|-------------|--------|
| ₹४. | वैज्ञानिक भौतिकवाद श्रीर बीख-दर्शन | ~           | 9 % व् |
| ₹₺. | पाकिस्तानियों के चीच -             | <b>ye</b> . | 344    |
| २६. | श्रागेम्य का प्रधान साधन—मन -      | ~           | 980    |
| २७, | भोजन रसायन बन सकता है, यदि         | **          | 9 4 9  |
| ₹₩, | हम बापू को देवता न बनायें — -      | -           | 708    |

# यह जपर की कमाई

"आप श्रपनी लड्की की शादी श्रमुक पटवारी से कर दीजिये।" "उसका वेतन कितना हैं ?"

''वेतन कितना ही हो, ऊपर की कमाई बहुत है।''

दो व्यक्तियों के बीच हुये उक्त वार्तालाप की रिपोर्ट बचपन में सुनी थो। लगता था कि यह ''ऊपर की कमाई'' जीवन का एक श्रसाधारण श्रमुभव है, कुछ ही जोगों के जीवन में घटने वाली एक श्रमाधारण घटना। श्राज तो लगता है कि इस ''ऊपर को कमाई'' जैसी सरख कोई दूसरी बान रह ही नहीं गई।

< × >

मूमते रहना यूँ ही मिलू का धर्म है, किन्तु रा० भा० प्रचार कार्य में जुट जाने से ता एक करेला दूसरे नीम चढ़ा वाली कहावत ' चरितार्थ हो गई है। दिखो जा रहा था। बैटा था ड्योहे दर्जे में। भाई यशंपाल जैन ने एक स्टेशन पर देख लिया। दिखी दो एक स्टेशन और रह गया था। वे बातचीत के लिये गेर डिक्ड में आ बैटे। दिखी स्टेशन पर उत्तरने लगे तो एक टिकट-चैकर ने आकर उनका टिकट देखा। यशपाल जी के पास तीमरे द्रें का टिकट था। टिकट-चैकर बोला—"तीसरे दर्जे का टिकट लेकर ड्योहे में यात्रा कर रहे हैं। किराया निकालिये।" बहुत सममाया कि बाला तो यशपालजी ने तीसरे दर्जे में हो की है। दी ही एक स्टेशन पीछे मेर डिक्ड में आ बैटे थे। सामान अभी भी

उनका उसी डिब्बे में है। किन्तु वह "बावू" था कि कुछ न सुनता था। कानून सुनाता था। बहस चल ही रही थी, थीर हम चले जा रहे थे— कुली, बाबू, यशपालजी और में। चलते-चलते हम गेट पर था पहुंचे। बाबू ने हमें गेट-बाबू को सौंप दिया, और रवयं चम्पत हो गया। श्रव हमें गेट-बाबू मे नये सिरे से शास्त्रार्थ करना पडा। पहला बाबू न जाने कहाँ नी दो ग्यारह हो गया। हम उसको प्रतीत्ता में खड़े थे। तन तक गेट-बाबू ने कुली से कहा— "सामान उठाकर बाहर करो।" किसी भी खिस्मान श्रादमी के लिये हतना इशारा काफ्री होना चाहिये। किन्तु यहाँ एक जैन था दूसरा बोहा। बौह को श्राप बुद्ध भी समक्त ही सकते हैं। बाबू का इशारा ख़ाक पत्थर कुछ भी समक्त में न श्राया। इस समय हम दरवाजं सं बाहर किन्तु बाबू की पहुँच से बाहर न थे। ताँगे वालों ने हमें घेरना श्रारम्भ किया। उन्हें रोका— "भाई, इस कमेले से मुक्त हो तो चलें।"

"तो क्या देरी है ?"

''उस बाबू की प्रतीचा कर रहे हैं। यह न जाने कहाँ चला गथा।'' ''महाराज, उसे भी तो कुछ देना ही परेगा, इसी को काहे नहीं दे देते ?''

"भाई, देने में श्रीर तो कोई श्रापिन नहीं, किन्तु इस सरह देना नहीं श्रासा।"

ताँगे वालं ने यशपालजी के हाथ सं १ या र लिथे और पाधू के हाथ में थमा दिये। अब क्या था उसने निधइक सामान उठाया और प्रपने ताँगे में रखने के लिथे ले चला। उस दिन तभ को नाहिल्यक जीवई इतनी ध्रासानी से इस "उपरी कमाई" के माली बन गये कि कुछ पता ही नहीं चला।

यशपालकी की जय होस धाना, भी बोबं--"अव इसी पर एक कहानी लिखकर इसके दस गुने वसूल कहाँगा।" दिख़ी से इलाहाबाद श्राना होता है तो कानपुर होकर श्रीर वर्घा जाना होता है तो इटारसी होकर। कानपुर स्टेशन की ही बात है। शायद उस दिन दिख़ी से कानपुर तक का ही टिकट लिया था श्रीर जाना श्रा थागे इलाहाबाद। कानपुर स्टेशन पर मैंने वाब्र्झों से अपने दो टिकट इलाहाबाद तक बढ़ा देने के लिये कहा। "अभी कर देते हैं" उत्तर मिला। कुछ देर इधर-उधर होती रही। "रसीद बही नहीं है, श्रमी श्राती है, इसके पास है, उसके पास है।" गाड़ी छूटने की हुई तो एक वाब्रू ने हिसाब करके निश्चित रकम माँगी। मैंने दे दी। चलती गाड़ी में उसने मेरे हाथ में रसीद थमा दी। ली गई रकम में श्रीर दी गई रसीद में दो-एक रुपये का अन्तर था। गाड़ी कानपुर छोड़ चुकी थी श्रीर वाब्रू शायद कानपुर प्लेट-फार्म से खिसक चुका था। पता नहीं उस समय क्या करना चाहिये था? गाड़ी प्लेट-फार्म पर होतो तो एक बार तो जंजीर पकड़कर गाड़ी रोक देता श्रीर फिर उस बाबू को पकड़ कर पूछता कि इस प्रकार वह रोज कितनी "उपर की कमाई" करना है? किन्तु मन की मन ही माँही रही।

#### × × ×

इलाहाबाद में एक और नया यनुभव हुआ। इलाहाबाद से दिली के टिकट लेकर हम दो जने गाड़ी में बैठे। दो ही चार स्टेशन गये होंगे कि एक टिकट-चैकर ने प्राकर टिकट देखा ग्रीर आपित्त की। टिकट पर हाथ से रकम लिखकर शायद उसे पैसेन्जर-ट्रेन से अंल-ट्रेन का बनाया गया था। श्रथवा शायद क्लाल ही बदली थी। बाबू बोला—"यह ध्रत्रचित है।"

क्ष्मिर १००

"बासू ने रेखने को हो हिकट पर खुपी कीमल का हिसाब दिया होगा और आप से हाथ को जिल्ही हुई रक्तम बसूल की है।"

"तब वया करना चाहिने था ?"

"उससे कहना चाहिये या कि यदि उसके पास टिकट महीं है तो

कापी में टिकट बनाकर दे, जिस में कार्बन कापी भी साथ रहे ।"

"हमने उसे एक-एक टिकट के साढ़े अठारह रुपये दिये हैं।"

''हों, यह मैं जानता हूं। इसीलिये त्रापये चार्ज नहीं कर रहा हूँ । नहीं तो चार्ज कर सकता हूँ ।''

"श्राप हम से चार्ज करेंगे तो हम उस बाबू की शिकायन करके, रेजवे से पैसा वापित्र मॉर्गेंगे। सम्भव है, इसमें उस बाबू को भी कुछ हानि पहुँचे।"

''हाँ, श्राप ऐसा कर सकते हैं।''

रेखवे बावू ने हमें चार्ज नहीं किया। शिकायत करने का इरादा रहने पर भी बाद में मन ,ढोला पड़ गया। धीर हम शिकायत न कर पाये।

यह २२ नवम्बर सन् ४६ की घटना है। शिकायत करने के हराहे से टिकटों के जो नम्बर नोट कर लिये थे, वे अभा भी एक चिट पर लिखे हैं—२१७६ और २१८०।

पिछली बार हिन्दी साहित्य सम्गेलन की रथायी-सिमान की बैठक के अवसर पर हैदराबाद के श्रीराम शर्मा वर्षा में ही अपने साथ थे। उस दिन में कुछ अस्वरथ था। उन्हों की सहायता से इटारसी तक विशेष श्राराम से श्रादा। श्रीराम शर्मा का टिकट इटारसी तक था। श्रीर इटारसी में ज्यों ही हमारी गाड़ी पहुँची कि उसके पाँच मिनट बाद ही इलाहाबाद एक्सप्रेस छूट गई। इटारसी में नया टिकट व्हरीदने का अवसर ही न मिला। जैसे-तैसे वे बिना टिकट के ही गाड़ी में चर सके। इटारसी तक का टिकट तो उनके पास था ही। प्रश्न था उसे श्रामे इलाहाबाद तक बढ़ाने का। इटारसी से प्रयाग प्रायः रीज ही श्राते-जाते रहने के कारण रेल के कुछ वाबुओं को मैं पहचान गया हैं श्रीर थे सुसे। एक स्टेशन पर मैंने किसी टिकट-चैकर की हुँहा। जय कोई न

मिला तां गार्ड से कहा। गार्ड बोला—"निश्चिन्त रहिये, यह काम जयलपुर चलकर भी हो सकता है।"

जबलपुर पहुंचे तो गाड़ी में बड़ी भीड़ या घुसो थी। जैमें तैसे उसे चीरकर बाहर निकले। गार्ड को ढ़ूँड़ा कि यहाँ तो टिकट बन जाय। गार्ड ने एक टिकट-चैकर को बुलाया और टिकट बना देने के लिये कहा। टिकट-चैकर बोला—"जबलपुर से प्रयाग तक का ही टिकट न बना हूँ?"

मैं समका कि बाबू रेखवे विभाग की हानि की चिन्ता न कर साधु का उपकार करना चाहता है। श्रीरामजी को श्रागे करके कहा कि टिकट इनके लिये चाहिये। टिकट बाबू ने दुयारा पूझा—"क्यों, इनका हो टिकट जबलपुर से क्यों न बना दें।"

गार्ड बोला—"हैं तो ये लोग जैंटल-मैन, यदि तुम्हारा इनका तै हो जाय, सं। बना दी।"

श्रव मेरी समक्त में श्रा गया कि यह साधु का उपकार करने की बात नहीं, यह तो अपना ही उपकार करने का रास्ता है। श्रीरामणी श्रीर उस रेल के बाबू को छोड़कर में स्टेशन पर श्राये दो-चार मित्रों से बात चीत करने के लिये एक श्रीर बढ़ गया।

बाद में माल्म हुया श्रीरामजी से बिचारे का तै नहीं ही हुया क्योंकि उन्होंने इटारसी से ही टिकट बना देने खोर पूरे पैसे लेने का श्राग्रह किया।

श्रीरामजो की दृष्टि में कदाचित् वह बाबू भला न था जो इटारसी से जबलपुर सक के किराये में से दो-चार रुपये श्रपने लिये चाहता था। दया का पात्र बिचारा! किन्तु श्रीरामजी उसकी दृष्टि में निश्चय से पूरे "मुर्स्य" थे, जिन्होंने न श्रपना लाभ किया श्रीर न उसका होने दिया। इनके भी दो-चार रुपये बच जाते श्रीर उसे भी दो रुपये मिल जाते, तो कोई पूछे कि श्रीरामजी का उससे क्या विगइता था!

× × ×

उक्त घटनायें भी ताज़ी ही हैं, किन्तु पुर्णें का यह अनुसव तो एकदम

ताज़ा है। "जैन-जगत" के संपादक श्री रिपमदास राका श्रीर में दोनों साथ-साथ पुणें के लिये निकले। जब तीसरे दर्जे में जगह मिल जाय तो प्रत्येक सार्वजिनक-कार्यकर्ता का "धर्म" है कि यह तीसरे दर्जे में हो यात्रा करे। काम की हानि करके तीसरे दर्जे में ही यात्रा करने को 'सिद्धान्त" बना बैठना यदि "मुर्खता" है तो यूँ ही दूसरे तथा पहले दर्जे में यात्रा करके सार्वजिनक संस्थाओं का पैसा फेंकना पाप हैं। इस विषय में राकाजी श्रीर में दोनों सोलह श्राने एक मत थे। वर्धा से कस्थाण तक बड़े श्राराम से तीसरे दर्जे में यात्रा हुई। तीन सो गील से जपर तक के यात्रियों के लिये हमारा डिब्बा सुरचित होने के कारण एक प्रकार से हमारे लिये ही सुरचित था। कश्याण में गाड़ी बदलनी थी। सामान हमारे पास श्रपेचाकृत ज़्यादा था। वम्बई से पुणें के लिये जो गाड़ी श्राई, उस में तीसरे दर्जे में न हमारे सामान के लिये जगह श्री श्रीर न हमारे लिये। निश्चिय हुशा कि दूसरे दर्जे में चला जाय। सामान रखवा दिया श्रीर में गार्ड को सूचना देने गया कि हमारे पास टिकट तीसरे दर्जे के हैं, किन्तु कल्याण से दूसरे दर्जे में बैट रहे हैं।

वह बोला--''टिकट ?''

मैंने टिकट दिखाया। गार्ड ने अपने पास रख लिया और बोला---"कोई टिकट-चैकर आये, तो कह देना कि गार्ड के पास हैं।"

कल्याण से पुर्णे तक किसी टिकट-चैकर ने दर्शन नहीं दिये। पुर्णे पहुँचने पर जय श्रीराकाजी गार्ड के पास पहुँचे तो उसने टिकट लीटा दिया। श्रीर बोला—"पाँच रुपये निकालो।"

राकाजी ने पाँच रूपये दिये। गार्ड ने रूपये लिये और अपनी फंडी यग़ल में दबाये अपने डिब्बे में चढ़कर दूसरी और जा उत्तरा।

पुर्णे में हिन्दी प्रचार संघ का वार्षिकोत्सव था। में उसका ग्रध्यक्त बनकर पुर्णे पहुँचा था। स्वभावतः कुछ मित्र स्वागत के लिये स्टेशन पर आर्थे थे। मैं उनके साथ था और राकाजी मेरे साथ। उस समय राकाजी के लिये यह तै करना कठिन हो गया कि वह उस "भले मानस" गार्ड का पोछा करें अथवा हम सब का साथ दें।

में मानता हूं कि यदि राकाजी श्रकेते होते तो उस दिन उस गार्ड को यूँ ही न जाने देते।

किन्तु, उस दिन हम उस गार्डकी दृष्टि में पूरे कैंटल-मैन सिद हुयें। हमने उसे पाँच रुपये किस आराम से ले जाने दिये !

#### × × ×

श्रन्तिम घटना बहुत ही छोटी है। छोटी होने से ही क्या कोई चीज़ कम महत्त्वपूर्ण होती है ?

कलकत्ते की द्राम गाड़ी में यदि, चाहे जितने श्रादमी लटकने की स्यतंत्रता न हो तो वह नम्बई की द्राम गाड़ी से बढ़कर है। बम्बई में निश्चित संस्था के जपर द्राम श्रथवा बस किसी में भी चढ़ने नहीं दिया जाता। जिन्हें जगह नहीं मिलती, उन्हें तकलीफ़ श्रवश्य होती है, किन्तु जिन्हें मिल जाती है वे श्राराम से यात्रा करते हैं। हमें गवालियर टैंक जाना था। एक के बाद दूसरी गाड़ी श्राई। सभी एक से एक भरी हुई। द्राम में जगह पाने की सारी चतुराई बेकार। जब खड़े-खड़े मुक्ते काफ़ी देर हो गई श्रीर मुक्ते कहीं जगह न मिली तो मैं श्रपने गन्तव्य स्थान की टोक उलटी दिशा में जाने के लिये एक द्राम में जा बैटा। द्राम गाड़ी म्यूज़ियम तक जाकर वापिस लौटती थी। द्राम कन्डक्टर ने मुक्ते वहाँ तक का टिकट बड़े श्रफसोस के साथ दिया। वह जान गया था कि मैं यह फालत् यात्रा केवल स्थान पाने के लिये कर रहा हूँ। द्राम लौटी तो मैंने फिर टिकट माँगा। देखा वह टाज रहा है। तीन-चार थार पाल में गुज़रा। सब को टिकट देता था, मुक्ते ही नहीं। वह चाहता था कि जहाँ से मैं पहले चढ़ा था वहाँ तक की यात्रा मुक्त कर लूँ।

जरा गेरा ध्यान इस श्रोर श्राकर्षित हुत्या श्रोर मैंने श्राग्रह से टिकट मोंगा ती उसने मुक्ते "मूर्ण्य" साधु सममकर टिकट दे दिया।

वह भन्नाथा। दयावान् था। साधुभक्तथा। सन्नन था। सब

कुछ था । सेरे पीत-वस्त्र उसे क्या कंपनी की दो पैसे की हानि की चिन्ता न कर रोरे दो पैसे बचाने की घेरणा दे रहे थे।

काश, माधु के पीत-वस्त्र उसे दो पैसे के लिये यह श्रधर्म करने रो रोक सकते! साधु के पीत-वस्त्र में भी श्रव वह सामर्थ्य कहीं!

## शादी

शाम का समय। न दिन न रात। बीरेन्द्र ने कहा—"दृध गर्भ हो गया। ले आऊँ ?"

"श्रीड़ा उहर जाग्री। ग्रभी एकदम शाम है।"

में अपनो रोहित-कुटी के बाहर चारपाई पर बैटा था। थोड़ी ही दूर पर कोई आता दिखाई दिया। पीछे-पीछे कुली भी। भोचा— कौन आ रहा है ? द्वेजी, नह तो आज आने वाले नहीं हैं। सुमन जी, वह भी २२ तारीम्ब से पहले आने वाले नहीं हैं। तब यह कोन है ?

इतने ही में शकल कुछ स्पष्ट हो गई। एक अपरिचित आयाज सनाई दी—अक्षर्जा यहाँ कहाँ रहते हैं?

"वह तो पहले रहते थे। अब तो नहीं रहते।"

''अय कहाँ चले गये ?''

"अब हैदराबाद चले गये।"

''कब तक आयोंने ?''

"यहां में तो वह एक प्रकार से चले ही गये।"

''श्रीर वर्मा जी ?''

"वे वाहर हैं। श्राने वाले हैं। श्रमी लीटे नहीं।"

श्रागन्तुक के इन प्रश्नों से पता लगा कि वह एक से श्रिथिक श्रपने श्रादमियों का परिचित है। मैं कहने ही वाला शा कि सामान उत्तरवा दें। उसने हो कहा-"तो एक मिनट के लिए यहाँ सामान रम्न सकता हैं ?''

"हाँ, हाँ " कह कर मैंने एक कुर्सी विद्यवादी श्रीर विस्तरातथा टंक बरामटे में रखवा दिया।

श्रामन्तुक के वातचीत के लहुजे से लगा कि वह पंजाबी है। कुली ने पैसे लेकर जब उन्हें "सलाम, बाबू' कहा तो बोले—"श्ररे! हम सलाम बाले नहीं हैं।"

कुली का कोई क्सूर न था। उसने मुँह पर दाड़ी देख कर ही ''सलाम'' कहा था।

मेरी इच्छा हुई कि मैं 'पंजाबी' में वातचीत करूँ, किन्तु श्रज्ञात कुल-शील से सहसा घनिष्ठता बढ़ाना बुद्धिमानी नहीं—सीच में वैसी ही भाषा बोलता रहा

"मकान ?"

"ज़िला लुधियाना।"

"जगरागांव' थाप के ही ज़िले में है ?"

"मैं उसके पास का ही रहने वाला हूं।"

गेरे बारे में उन्होंने समभा कि याती उधर के ही होंगे अथवा उधर कहीं आये गये होंगे।

एक तो यूँ ही अन्न का अभाव है मी० पी० में और वर्षा में विशेष । दूसरा उस समय चृतहा उंडा हो चुका था । में जन बनाने वाली वाई खा-खिलाकर घर जा चुकी थी । मैंने कहा कि कुएँ पर हाथ सुँह घो आयें और राहर जा कर यदि कुछ खाना-पीना हो तो न्या आयें । वे देर से लौटे । मैं उन के स्रोने की व्यवस्था करके सोना चाहता था । थोड़ी देर हो गई । लौट कर उन्होंने सुभ से प्छा—यहाँ अकोला में कोई विधवा आधम है ?

"श्राप को क्या काम ?"

"मेरे बहनोई ने मुक्ते लृट लिया है। मेरी मृहस्थी नहीं वस रही

है। पंजाब में लोग हज़ारी मांगते हैं। मैंने सोचा इधर से कोई मिल जाय तो मैं भी ले जाकर अपनी गृहरथी बसा लूँ।''

यात सच्ची थी। पंजाब में लच्कियों की सचमुच कमी है, उसी प्रकार दोसे बंगाल में अधिकता। मुक्ते बारह वर्ष पुरानी बात याद शा गई। बटाला (जि॰ गुरदासपुर) में एक हिन्दु-सहायक सभा थी, जिसका उद्देश्य था अपहत लड़िकयों को गुग्डों के चँगुल से खुड़ाना और योग्य व्यक्तियों से शादी करा देना। उस सभा की ओर से जब कभी किसी भी लड़की के लिये "पतियों को आवश्यकता है" का इशतहार छपता तो अर्ज़ियों का ढेर लग जाता। सभा के मैम्बरों को कोई चन्दा न देना पड़ता। ऐसे भावी-पतियों के 'दान' की कृपा से ही सभा का कोष कभी खाली न रहता।

उसने मुक्ते कुछ सोचता देख प्रश्न दोहराया— "तो खकोला में कोई विषवा खाल्रम है ?"

"एक नहीं, सुना है अनेक हैं, किन्तु वे व्यापार के अड्डी हैं।"

जीवन के कटु अनुभवों में अकीला का भी एक कटु अनुभव है। हमारे यहाँ का एक लड़का अपने किसी सम्बन्धी से अकीला मिलने गया। उसे पता लगा था कि सीलह सबह वर्ष पहले गाँव से भागा हुआ उसका मामा अकीला पहुंचकर धनी हो गया है। जाकर देखा सचमुच-सैकड़ों रुपयों की चाय पी-पिलाई जा रही है। खाने-पीने की थोड़ी सुविधा देख वह लड़का भी दो-चार दिन और वहीं रह गया। एक दिन गुलिस ने उसके मामा साहव को धर द्वाया। लड़का भी चेपेट में आ गया। बड़ी कठिनाई से कुछ सो रुपये खर्च करके लड़का छुड़ाया जा सका। पुलिस का कहना था कि लड़के की छोड़ देंगे तो हमारा सारा करा की कमजोर पड़ जायगा।

तथ तक आगन्तुक ने फिर अपना प्रश्न दोहराया। ऐसी सामाजिक समस्या से दूर-दूर रहने के आदी मन की प्रश्न अच्छा नहीं जगा। इस बार उसने पूछा—"तो कितने तक काम बन जा सकता है ?" लाज-शर्म छोड़कर श्रकोला के 'श्राश्रमों' के बारे में जो हो-चार सातें सुन रखी थीं उसे बनाईं। ''यहां वाले पहले आदमी की 'जाति' पूछ लेते हैं श्रार फिर लड़की को उसी 'जाति' क़ा बता कर पंश करते हैं।....लड़को की 'शादी' हो जाती है। श्रादमो साथ ले जाता है। लड़की लिखाई-पढ़ाई छुनिया की तरह श्रपने पति के दिसे हुसे गहने लेकर फिर कभी-कभी उन्हों लोगों के पास पहुँच जाती है।' यह सफ्जन शोड़े महम गये। बोले—''सेरे पास जो रुपये हैं। मैं उन्हें यहां राव जाऊं श्रीर जाकर देख तो श्राऊँ।''

वे शुक्कजी से इस मामले में कुछ महायना मिलने की प्राशा से आये थे। शुक्कजी यहाँ थे ही नहीं। तथ उनके सामने दो ही रास्ते थे। या तो बापस लोट जाना या श्रकीला जाकर "किस्मत-याजमाई" कर धाना। उन्होंने दूसरी बात का निर्णय किया।

प्रातःकाल के दो-तीन घंटे में एकइम अपने लियं रखता हैं। लगभग ६ बजे वीरेन्द्र से पता लगा कि रात वाले मदजन अपना विरतरा और दंक दोड़ कर चले गये।

#### ( X )

एक दिन। दो दिन। तीन दिन....... अय उनका भ्यान ही उत्तर गथा। याज छ:-सात दिन के बाद में शहर से नॉगे पर लोटा चला था रहा था। देखा कि बही सज्जन स्टेशन की खोर से पेंदल था रहे हैं। रात के श्रन्थियारे में देखी शक्क भी पहचान में आ गई। मेंने एहा---

"श्रकोला से लीट श्राये ?"

"हाँ !"

"काम बन गया ?"

"जी। उसे होटल में बिटाकर धाया हूँ। होटल वाला कहना है कि कमरा खाली नहीं है।"

मैंने बात समक जी और बीच में ही टोककर कहा—''अंकेले आये होते तो रात को फिर चारपाई बिछ्वा देता श्रव उस के साथ तो व्यवस्था करना कठिन होगी।" "ठीक है। अकेले का क्या, वह तो सेदान में भी मो सकता है।"

तांगे पर बंठे-बंठे तांगे वाले से छिपा कर उन्होंने जो छुछ मुक्ते बताया उसका सार यही है कि वह किसी 'आश्रम' से तो नहीं, किन्तु 'श्राश्रम' से बाहर किसी दूमरी जगह से छः सौ में एक पन्द्रह-सोलह वर्ष की लड़की को ले श्राने में सफल हो गये हैं।..........

मैंने ताला खुलवाकर श्रापका द्रंक-विस्तरा उठवाकर तांगे पर लदवा दिया । वह बोले—मैं उमका इन्तजाम करके श्राता हूं श्रीर तब श्रापको सब किरसा सुनाता हूँ । वह लोट कर श्राये नहीं । इसीलिए कहानी श्रभूरी है.......

## मैंने भी एक दिन सिगरेट पी थी

जब भी मैं किसी को सिगरेट अथवा बीड़ी पीते देखता हूँ, सुके अपना एक दिन का सिगरेट पीना याद आ जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है:—

जिस परिवार में में पैदा हुआ था, उसमें दुकान पर हुक्के का चलन खूब था। चौबीस घंटे में शायद ही कोई ऐसा समय हो जब हमारी दुकान पर हुक्के की गुड़-गुड़ न सुनाई देती हो—अपवाद थे रात के तीन-चार घंटे। किन्तु मेरे पिताकी सिख न होते हुए भी गुरू मानक के बड़े भक्त थे। ऐसे भक्त कि हुक्के से वे वैसे ही डरते थे जैसे बंदर गुलेख से। अपने पिता श्री के लिए बंदर की उपमा देने के लिए पाटक मुक्ते कमा करें। कोई भी उपमा चतुर्मु की नहीं होती, चौर थिद हो भी तो विकास-पाद के इस युग में 'बंदर की खोलाद' कहलाना क्या कोई बड़ी निंदा की चात है? उनके बारे में मैंने भुना था कि जब पिताजी का विवाह हुआ था तो उस समय न जाने लोग कहीं से एक हुका के खाए। पिताजी विवाह छोड़ भाग करें हुए। घट इसमे बदकर किसी की हुक्के से थीर क्या पूका होगी।

हों, उनका पुत्र होकर भेने एक दिन सिगरेट नी थी।

गेरे सामा थे—बड़े मीठू। भूँ तो चन्द्रमा तक को 'मामा' वसा गया है, श्रीर वह तो थे हर बार मिठाई जाने वाले मामा। व सिगरेट पीते थे। हुक्के के श्रीतिरिक्त। हुक्का संमदकी चीज़ है—भारी सरकम। पीना हो तो सबके सामने ही पीना होता है। सिगरेट है कि मजे में अकेले में पी जा सकती है। वे सिगरेट पीते थे और उन्हीं के लिए मुफे कभी-कभी बज़ार से सिगरेट लाकर देनी होती थी। रेड-लैंग्प। एक पेसे में छःछः। सिगरेट पीते बहुतों को देखा था, किन्तु 'मामा' का सिगरेट पीना मुफ पर असर कर गया। न जाने कितने 'मामा' इस प्रकार अपने स्तेह-भाजन भानजों के प्रकाश-स्तंभ सिद्ध होते हैं! सिगरेट के लिए भी 'प्रकाश-स्तंभ' शब्द कोई बहुत बुरा नहीं। साथी लड़कों की देखा-देखी, बाबुओं की देखा-देखी, कुछ मास्टरों की देखा-देखी और सब से बदकर मामाजी की देखा-देखी मैंने भी सिगरेट पीने का निश्चय किया। अपने साथी लड़कों का-सा बनने के लिए, कुछ अकड़कर चलने के लिए, कुछ अकड़कर चलने के लिए, कुछ उँचा उठकर चल सकने के लिए, ठीक कहूँ तो जंटलमैन बनने के लिए मैंने सिगरेट पीने का निश्चय किया।

घर से मुक्ते उन दिनों दो पैसे जेव-ख़र्च के लिए मिलते थे। एक धेले की तीन सिगरेट बहुत थीं।

सिगरेट वर में तो पी ही नहीं जा सकती थी। वाहर ही पी जा सकती थी। बाहर चाहे हज़ार देखने वाले हों....छिपना तो परिचितों श्रीर घर वालों से ही होता है। एक पान वाले से घेलेकी तीन लीं, यही रेंड-लेंग्प श्रीर उसीकी दियासलाई से एक जला ली।

रेक का इंजन जब शुरू-शुरू में बलता है तो 'भप-भप' करता है, बस बड़ी हालत मेरी था। गले तक दुर्श पहुँचने को बात काँन कहें, सफेद दांत ही काले दुएँ का स्वागत न करते थे। बाहर से बाहर ही गई निया देकर निकाल देते थे बैसे ही देसे साउथ-ग्रशीका के गौरे अँग्रेन काले दिन्दुस्तानियों को।

जो तो, उस दिन मैंने अन ही मन सक्ष्य लड़कों में अपनी भिनती की। फिल्तु ऐसा सन्य लड़का किसी के किस काम का, जिसकी सम्यता को किसी ने देखा न हो। सोचा खेल के मैदान में श्राण हर्नामेंट है, वहां चक्षता चाहिए। वहां देखने वाले बहुत मिलेंगे। लोग खेल के मैदान में जाते है दूर्नामेंट देखने के लिए, शौर मैं उस दिन जा रहा था श्रपने की दिखाने के लिए। क्या करूँ? खेल का मैदान कुछ दूर था श्रीर इधर 'भए-भप' करके चलती हुई गेरी सिगरेट समास हो चली।

एक नई समस्या घेदा हुई। यह सिगरेट बुक्क चली है और पास में दियासलाई नहीं! खेल के मेदान में पहुंचकर किसी को क्या दिखाऊँगा। मैंने दूसरी सिगरेट जला ली। श्रव फिर मेरी रेलगाड़ी नई रफतार से 'भए-भए' करती श्रागे बढ़ी।

किन्तु, यह वया खेल के मैदान में कोई है ही नहीं ! मुक्के हर्नामेंट की ग़लत सूचना मिली थी। हर्नामेंट खाज न होकर किमी दूमरे दिन था। मैं दी-दो सिगरेट जला चुका था श्रीर गेरे उस सभ्य-रूप की श्रभी तक किसी एक श्रादमी ने भो न देखा था!

श्रादमी जब किसी भी करपना के वशीभूत ही जाता है तो वह जरुदी हार नहीं मानता। मैं भी जरुदी हार मानने वाला नहीं था। सोचा किसी न किसी को तो श्राज श्रपनी इस प्रगति से परिचित कराके ही रहूँगा। पुराख-प्रसिद्ध नारद्युनि की श्रपनी शक्क दिखाने की उत्सुकता उस दिन की मेरी उत्सुकता से कम ही रही होगी।

वापसीपर घर के रारते में एक सहपाठी रहते थे। सांचा, कोई एक भी तो मेरे आज के इस सभ्य रूप का साजी बने!

यम तक दूसरी सिगरेट भी बुक्त चली थी। पाल में दियामलाई थी ती नहीं। तीसरी सिगरेट जंका लेने के सिवाय कोई नारा न था। मैंने अपनी श्रंतिम श्रोर तीसरी सिगरेट जंका ली। भप-भप करती हुई गाड़ी मित्र के घर ही रकी। मुँह से सिगरेट हाथ में लो। उसे पीछे खुपाकर अपने साथी को श्रावाज़ दी। साथी घर से निकल थाया। सिगरेट पीछे छिपी थी। उसका ध्यान गेरी किगरेट की श्रोर श्रामित कैंसे आकर्षित होता! जिस उद्देश्य की पृत्ति के लिए इननी दूर चलकर श्राया था वह पूरा ही नहीं हुआ। श्रामित मैंने स्वयं अपनी सिगरेट उसे दिखाते हुए कहा—यार! किसी से कहना नहीं कि मैं सिगरेट पीठा हूँ।

कोई एके यदि श्रपना सिगरेट पोना छिपाकर ही रखना था तो इतना द्रविद-प्राणायाम करके जनाब उसे प्रगट करने के लिए श्रपने साथी के घर गये ही क्यों! इसका उत्तर यही है कि यह मन के लुक-छिपायों के खेल के श्रतिरिक्त श्रीर कुछ नहीं। श्रादमी किसी बात को सभी से छिपाकर भी नहीं रखना चाहता, श्रीर सभी पर प्रगट भी नहीं करना चाहता। वह प्रा-प्रा छिपाकर भी नहीं रखना चाहता श्रीर प्रा-प्रा प्रगट भी नहीं करना चाहता। कभो-कभी तो ऐसा लगता है इसी श्रद्ध-गोपन गोर श्रद्ध-प्राटी-करण में जीवन की सारी कला श्रीर सारी सरमता निहित है।

भित्र के घर में विदा हुआ तो तीनों जल चुकी थीं और एक हद तक उस दिन का सिगरेट पीने का उद्देश्य भी पूरा हो चुका था। अब सिगरेट ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हल्का-हल्का सिर-दर्द आरंभ हुआ और घीरे-धीरे बढ़ने लगा। बर पहुँचते-पहुँचते सिर फटा जा रहा था। जीवन का गिगरेट पीने का पहला और आख़िरी दिन और एक दम एक माथ नीन, और वह भी रेड-लैम्प.... जिनके बारे में सुना था कि तंबाक़ नो कम, किन्तु घोड़े की जीद ही अधिक रहती है।

शाम होती गई श्रोर सिर दर्व बढ़ता गया। उसे व्यथा कहूँ, बेदना कहूँ, श्रयवा पीड़ा कहूँ, जिस शब्द सं भी श्रापको तीव्रतम कष्ठ का बोध होता है उसी का प्रयोग कर लीजिये। पिताजी श्रभी बाहर से घर न श्राये थे। डरना में माताजी से भी था, किन्नु पिताजी का उर कुछ दूसरी ही चीन था। माताजी से भविष्य में उनकी सब श्राज्ञायें मानने का समभौता इस शर्व पर हुश्रा कि वह श्राज पिताजी से येन-केन प्रकारेण मेरी रचा कर दें। माताजी के श्रावेशानुसार में कुएँ पर गया। बड़ी देर तक गिर पर ठंडा पानी डालता रहा। उससे जैसे कुछ भी लाभ नहीं हुश्रा। हुश्रा श्रयश्य होता, फिन्नु पहले ही दिन चीन रैंड-लैम्पों की गर्भी क्या इतनी श्रासानी से उत्तर सकती थी ?

रात भर मुँह श्रोड़े पड़ा रहा। न खाया। न पिया। माताजी नै

पिताजी से कुछ कहकर टाल दिया। उन्होंने भी शाम से ही लेट जाने का कारण जानने के लिए बहुत श्राग्रह नहीं किया।

कहीं पिताजों को पता लग जाता कि मैंने उस दिन निगरेट पी थी तां वे बिना कड़ा दंड दिए न मानते। वे यह तनिक भी न सोचते कि सिगरेट पीने का कड़ा दंड तो इस ग़रीय को मिल ही गया है... सिर में इतनी पीड़ा हो रही है। वे मुक्ते अवस्य दंड देते।

उस दिन की उस 'वेदना' को याद करते में आज भी कांप उठता हूँ। संचिता हूँ तीन रेड-लैम्पों ने ही सुभे इस दुरी तरह जला दिया था और लोग तील-तीस सिगरेट फूँक देते हैं। कैसे ? शनें: शनें: आदमी को विष खाने का भी अभ्यास हो जाता है, सिगरेट नो विचारी सिगरेट है।

यदि किसी आदमी ने सिगरेट न देखी हो और आपको उसे यह बताना हो कि सिगरेट क्या वस्तु है, तो आप बढ़े मज़े से कह सकते हैं कि सिगरेट काग़ज़ और तमाख़ की बनी हुई एक छोटी सी नली है, जिसके एक सिरे पर आग रहती है, दूसरे सिरे पर मुर्ख आदमी।

प्रश्न उठता है कि आदमी सिगरेट क्यों पीना है ? एक ही कारण से, उसी एक कारण से जिस कारण से आदमी बीड़ी पीता है, गाँजा पीता है, अफ़ीम खाता है, और शराब पीता है। वह कारण है संगति-दोष। संगतिदोष से आदमी इन नशेरूपी पशुश्रों की सवारी करता है, किन्तु अचिर काल में ही वे पशु उम आदमी पर सवार हो जाते हैं। वह स्वयं डाली हुई आदत का गुलाम बन जाता है।

वया इन नशों में 'मज़ा' नहीं होता ? नहीं ही होता । यदि 'मज़ा' ही तो प्रथम अनुभव ही मज़ेंदार होना चाहिए। छोटे बच्चे भिर्च से कितन। घबराते हैं। आदमी को अभ्यास न हो तो धोड़ी-सी निर्च बड़े से बड़े आदमी की आंख से भी आंसू निकाल देती है, किन्तु रवयं मिर्च खाने वाले जब शनै: शनै: द्सरों को भी उसकी आदत डाल देते हैं, तो मिर्च में भी मज़ा आनं लगता है।

मेंने बड़े-चूढ़ों को छोटे बचों को सिगरेट-बीड़ी और हुक्के की लत लगाने देखा है। आदमी जो कुछ स्वयं खाता-पीता है वही तो अपने भगवान को चढ़ाता है। बड़े बूढ़े छोटे बचों को सिगरेट बीड़ी हुक्के आदि की आदत डालते हैं, तो सममते हैं कि हम उन पर अपना स्नेह प्रगट कर रहे हैं। काश! बहु अपने ऐसे स्नेह को अपने तक ही सीमित रखा करें। अभागे बचों का भविष्य न चौपट किया करें।

त्रीर यह 'मज़ा' जब शनै: शनै: सचमुच 'मज़ा' बनने लगता है, तो साथ ही साथ वह घटना शुरू हो जाता है। श्रनेक दूसरी चीज़ों की तरह मज़े का भी न कोई माप है, न तोल । किन्तु श्रपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक सिगरेट के 'मज़े' को एक तोला मान लेता हूँ। गिएत के हिगाब से दो सिगरेटों में दो तोला 'मज़ा' श्राना चाहिए, किन्तु नहीं, बस पौने दो तोले ही रहता है। उस कमो को प्रा करने के लिये यह शादमी एक निगरेट श्रीर पिये तो उसका 'मज़ा' सवा दो तोले भले ही हो जाय, संभव है हाई तोले ही हो जाय, किन्तु तीन तोले कभी नहीं होगा। श्राप एक-एक सिगरेट की मात्रा बढ़ाते जाइये, 'मज़े' को मात्रा घटती जायेगी। एक दिन धायेगा कि श्रापको निगरेट पीने में कुछ 'मज़ा' न श्रायेगा, किन्तु न पोने से लो दुःख होगा उसी को मिटाने के लिए धाप बिना निगरेट पिये न रह सकेंगे। जरा सोचिये उस श्रादमी श्री क्या दयनीय दशा होगी जिसे पीने में कुछ 'मज़ा' नहीं श्राला श्रीर न पोने से होना है महान हु:ख!

मैंने एक बार एक रियानत के एक मंत्री से जी बड़े पियक्कड़ भी थे, पूछा—"श्रीमान् जी! बिना स्वयं कभी पिथे श्रापके पीने के बार में मंदी यह राय है कि श्रापको श्रव पीने में कुछ 'मज़ा' नहीं श्राता होगा, किन्तु श्राप पीते केवल इस लिए होंगे कि बिना पिथे रहा नहीं जाता होगा।" बोली—"स्वामीजी! श्राप विलक्त सच कहते हैं।"

उस राज्य के उन मंत्री महोदय के प्रति उस दिन केरे मन में सच्ची सहानुभूति जाग उठी थी। कितने दया के पात्र थे विचारे! "तव लोग छोड़ यो नहीं देते ?" उन्हें यह सूमता ही नहीं कि नशे से छुटकाग पा लेना ही नशे की संमदों का एक मात्र इलाज है। शीर उनके मन में कुल किथा-विश्वाम भी घर कर जाते हैं। भिथ्या विश्वास मिथ्या मते ही हों, किन्तु उनके विश्वाम होने में कुल कोर-कसर नहीं होती। सिगरेट के अभ्यासियों को विना सिगरेट पिये शीच नहीं होता। शौच-किया शारीरिक और मानसिक दोनों हैं। एक बार किसी का यह विश्वाम जम जाने पर कि उनके सिगरेट पीने और शौच होने का श्रविभाज्य संबन्ध है, सन्भुच यह संबंध ग्यापित हो ही जाता है। जिस प्रकार प्रादमी रचयं यह संबंध स्थापित कर लेता है, उसी प्रकार यदि श्रादमी चाहे तो शनैः शर्चः अपने ध्रापको इस कल्पना-जाल से मुक्त भी कर सकता है। किन्तु थन काम श्रादमी के श्रपने करने का है। कोई दूसरा इसमें श्रादमी की कुल भी सहायता नहीं कर सकता।

क्रगभग २४ वर्ष पहले देश में टेम्प्रेस-प्रचार की चर्चा थी। सिगरेट, बीडी, शीर शराब के विरुद्ध स्वाख्यान सुनने में श्राते थे। अब भी सरकार भी नशीकी बरतुशों के निषेध और प्रचार का काम एक साथ भर रही है। देश और समाज का दुर्भाग्य है कि यह दोनों काम किसी की जीविका के साधन हैं, श्रीर किसी के स्वापार के।

त्रिपुरी कांग्रेस में कुछ लोगों को ठहरने की काफी श्रसुविधा भी। बीड़ी के एक बड़े ज्यागारी ने कांग्रेस पंडाल के पास ही एक बड़ा पंडाल बनाया था, जहाँ उसने श्रपने सित्रों तथा मित्रों के मित्रों शीर उनके भी मित्रों को ठहराया था। कांग्रेस की रहने, नहाने, खाने की ज्यवस्था से इस बीड़ी के ज्यापारी की ज्यवस्था बहुत बढकर थी। एक गांधी भक्त मित्र की क्रपा से सभे भी वहीं श्राध्य मिला था।

वड़े-बड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों का सिगोरेटवाज़ होना भी सिगोरेट प्रचार का बड़ा कारण है। हमारे प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नहरू यथावश्यकता, इधर-उधर थोट में पी खेते हैं, उसका प्रदर्शन नहीं करते, किन्तु मीलाना अबुल कलाम आज़ाद बड़े ठाट से कांग्रेस-मंच पर ही थुर्था उड़ाने लगते

हैं। लडके देखते होंगे तो अपने शिचा-मंत्री से कुछ शिचा ही ग्रहण करते होंगे। श्रेप्टजनों के श्राचरण का श्रमुकरण ही तो इतर जनों का धर्म है! रेलों में तो श्रव मिगरेट, बीडी न पीने वाले के लिये मुसीबत है। कहीं-कहीं लिखा रहता है सिगरेट पीना मना है, लेकिन यह उतना ही बेकार है जितना रेल के डिटबे में बैठने वालों की संख्या का लिखा रहना।

लापरवाही से इधर-उधर फेंके गये सिगरेटों से जो कभी-कभी बहुत हानि होती है, वह उस हानि के सुकाबिले में कुछ भी नहीं जो खादभी स्वयं सिगरेट पीकर खपनी करता है।

सिगरेट जलाने वाले समसते हैं कि हम सिगरेट को जलाते हैं, किन्तु सचाई यह है कि सिगरेट ही उनको जलाती है। एक दूसरे प्रसंगमें कहा हुआ उर्दृ का यह शेर सिगरेट पर भी लागू होता है:—

> जो जलाता है किसी को खुद भी जलता है जरूर, यमा भी जलती रही परवाना जल जाने के नाद।

यदि कोई सिगरेट की जलन से श्रपने श्रापको सुरक्ति रखना चाहता हो तो थिचारी सिगरेट को हो बर्शो ।

नहीं तो यह जलायगी श्रीर ज़रूर जलायगी। श्रपने जलाने वाले की श्रपनो ही तरह खाक् बना कर छोड़ेगी। एक बार 'दारा' के मुँह में सिगारेट ही बोल उटी थी—

> पड़ा फ नव, को कभी दिल जलों से काम नहीं, जलांक खाक न कर दूतो दाग्र नाम नहीं।

## स्वतन्त्र-भारत का पहला दस्ता

भारतीय रेलों की विशेषता थी--पहले, दृसरे, तीसरे दर्जे के माथ एक ड्योद़े-दर्जे का भी होना। स्वतन्त्र-भारत ने उस द्योदे दर्जे से मुक्ति पा जी। त्रगली पीहियों को त्राय द्योदे दर्जे की केवल कहानी सुनने को मिलेगी।

किन्तु, सच्ची बात दूसरी ही है। नाम ख्योहे दर्ने का विलीन हुआ है, वास्तव में विलीन हुआ है पुराना दूसरा दर्जा। इटारसी से ही डांगावाद दस मील है। प्रसम्रेस-गाड़ी से तीसरे दर्जे का टिकट मना है। भीद की भीड़ दूसरे दर्जे का टिकट लेकर भर जाती है—इस गठड़ी में क्या है? कद्दू हैं। इस गठड़ी में क्या है? वास है। पथा पुराने दूसरे दर्जे में आप की कभी यह दश्य देखना नसीव हो सकना था?

हीं, एक बात है लम्बी यात्रा करने वालों के लिये 'सोने' के जी दी-चार डिब्बे लगा दिये जाते हैं, और जिनमें अपना स्थान सुरचित कराने के लिये यात्री की १०॥) देने होते हैं, वे डिब्बे कुछ-कुछ पुराग दूखरे दर्जे की रीम अवश्य करते हैं। उनमे भी दी भेद हैं। पुराने दूखरे दर्जी के डिब्बे और नये डिब्बे। पुराने डिब्बे कुछ खैरियत हैं, किन्तु गये डिब्बों में छ: आदमियों के सोने और सामान रखने के लिये स्थान की

क्ष ड्योड़े दर्ज का फिर बारम्भ हो जाना पता नहीं दभारी रागकार की किस नीति का परिणाम है।

इतनी कमी कहती है कि दिल्लीकी गर्मी में तो कलकत्ते का 'ब्लैक-हाल' (काला-भवन) धिना याद ग्राये नहीं रहता।

पिछली बार सीमाग्य से मुक्ते पुराना दूसरा दर्जा मिल गया। चार-पाँच दिन पहले ही मैंने छपने एक मिन्न की मार्फत दिल्ली से वर्धा ग्राने के लिये "दूसरे दर्जे" में सोने के दो स्थान—एक ग्रपने लिये छोर एक ग्रपने साथी दिनेश के लिये—सुरत्तित करा लिये थे। स्टेशन पर पहुँचने पर देखा कि उस डिब्बे में केवल हम ही दो जने हैं। जगह चार की है। तीसरा कोई नहीं। दिल्ली की गर्भी में थोड़ी खुली जगह मिल जाने से स्वाभाविक प्रसन्नता हुई।

डिट्ये में श्रोर लोग श्राना चाहते थे, श्रौर उनके पास टिकट भी दूसरे दर्जे के थे, किन्तु यह 'सोने' की गाड़ी थी श्रीर उसमें बिना १०॥) श्राधक दिये स्थान सुरक्ति नहीं हो सकता था।

गाड़ी चलने लगी तो नई दिख्ली के दो-चार मुसाफिर गाड़ी में चढ़ ही गये। दो-चार ज़ोर-ज़बर्दस्ती अगले कुछ स्टेशनों तक भी चले ही आये। 'स्रोने' का समय होने तक उस 'स्रोने' की गाड़ी में बैठे चलने का शायद उनका अधिकार भी था।

्र किन्तु, रात के दस बजे के बाद दो सिपाही—जो काँस्टेबल हो नहीं, हैंड-काँस्टेबल ही नहीं, शायद दारोगा थे—हमारे डिब्बे में चढ़े चले श्राये। मेरे साथी ने कहा—''यह 'सोने' की गाड़ी है। इसमें शायद श्राप नहीं चल सकते। श्रच्छा होगा कि श्राप गाड़ी में बैठने से पहले किसी गार्ड श्रथवा टिकट-बाबू से पृष्ठ लें।''

उन्होंने उसकी एक न सुनी श्रीर उस अल्पायु बाइके की डाँट दिया। मेरी श्रींख खुल गई। खुप रहना मुनासिय न समसा। मैंने कहा कि बाइका ठीक तो कह रहा है।

बोले-"अजो, सब पूछ लिया है !"

में--"देखिये, यह 'सीने' की गाड़ी है। जब तक १०॥) देकर

इसमें स्थान सुरिक्तित न करा लिया जाय, इसमें शायद यात्रा नहीं की जा सकती।"

वे—"हम रोज़ इसी प्रकार चलते हैं। हमें सोना तो है ही नहीं। हम सोग्रेंगे तो ड्यूटी कैसे देंगे ?"

में—"यह गाड़ी ड्यूटी देने वालों के लिये नहीं। यह सोने वालों के लिये है। आपको कोई अधिकार नहीं कि आप किसी की नींद में विध्न डालें।"

वे--- "अजी, इन बातों में क्या रखा है। आप आराम से सोइये। इम आप की जगह पर तो नहीं बैठते।"

में—''इन बातों में कुछ रखा है या नहीं, इसका निर्णय प्रभी हो बाता है। त्राप मेरे साथ गार्ड के पास तक चितिये।''

साधु वेश । चौर हिन्दी में कुछ धँयेज़ी शब्दों की मिलावट। वे गरमा गये। बोले—

"थ्राप बताइये कि इस प्रकार गाई के पास जाने में थ्राप की नींद में विच्न नहीं पड़ेगा। श्राप थ्राराम से लेटे रहिये। हम बैंटे रहेंगे। हमें एक स्टेशन ही जाना है।"

में भी नरमा गया। बोला-

"आप कब उत्तरते हैं, इसकी चिन्तामें सुक्ते जागते ही रहना पहेगा। क्योंकि दरवाज़ा जो बन्द करना होगा।"

हुया वही । उनमें से एक साहब ऊपर की सीट पर चढ़कर सो गये । दूसरे मेरे साथी के पाँच की श्रोर बैटकर ऊँघने लगे । श्रय उन दोनों की बजाये जागते रहने की 'ड्यूटी' मेरी हो गई ।

प्रयस्त करने पर, बहुत देर करवट खेते रहने पर भी जब फिर नींद नहीं ही आई तो मैं उठ बेठा । देर तक यूँ ही बैठा रहा । नीने बैठे हुखे सिपाही की आँख खुली । उसने मुक्ते जागते ही नहीं, बैठे पाया । उसके मन पर, ऐसा लगा बैसे कुछ असर हुआ । बोला— "बड़ा श्रफसोस है कि हमारे कारण श्राप की नींद ख़राब हुई। श्राप तो सोथे ही नहीं।"

"श्रस्थास कुछ ऐसा ही है। श्राँख खुल जाय तो फिर जल्दी नींद नहीं श्राती। कमरे में रोशनी का होना श्रीर इस टूटे हुए द्रवाज़े की खटखट भी नींद श्राने में बाधक हुई।"

में तो जगा हो था। वह भी होश्यार हो बैठा। बोला-

"मैं धागरे यूनिवर्सिटी का शेजुएट हूँ। १६४२ में जेल गया हूँ। फिर पुलिस में भर्ती हो गया। इस डिपार्टमेंट में नया ही हूं। हम स्वतन्त्र-भारत का पहला दस्ता हैं।"

मैंने उसकी पुलिस-द्रे निंग, उसके रेलवे-पास, उसकी नियुक्ति, उमकी ख्यूटी ग्राहि के बारे में श्रनेक बातें पूछी। उसने भी मुक्त से साध होने का उद्देश्य तक पूछ कर छोड़ा। तब बोला—"श्राप जा कहाँ रहे हैं ?"

"बर्घा।"

"वर्धा कहां है ?"

''ग्राप वर्धा नहीं जानते? जहाँ गांधीजी रहते रहे हैं ।''

"प्रजी, हम ने भूगोल चौथे दर्जे के बाद पढ़ा ही नहीं।"

"तो भी वर्धा तो मालूम होना चाहिये।"

"तो क्या वर्धा दक्षिण में है ?"

"हों, यहाँ से तो दक्तिण में ही है। किन्तु दक्तिण-भारत में नहीं। यह मध्य-प्रान्त में है।"

यानें करते-करते ग्रगला स्टेशन श्रा गया। मैं सोच ही रहा था कि यह श्रागरा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, १६५२ में जेल ही श्राया है, श्रीर इसे यह पता नहीं कि वर्धा कहाँ है। श्रव्हा है, यह स्वतन्त्र-भारत का पहला दस्ता!

तब तक वह बोल-

"देखिये जी! में तो यहाँ उतर जाऊँगा। यह जो ऊपर दारोग़ा

साहय लेटे हैं। इनका परिवार पहले दर्जे में है। वह छुट्टी पर घर जा रहे हैं। माँसी उतरेंगे। यदि छाप जागते रहें छोर इनकी छोंख न खुले तो छाप जगा दीजियेगा। देखिये! मैंने छापको साफ्र-साफ यता दिया है। हर क़ान्न का कुछ्न-न-कुछ छपवाद होता है।"

अच्छा अपवाद !

वह दारोग़ा साहब स्टेशन पर उत्तर गये। गाड़ी चलती रही। ऊपर लेटे दारोग़ा साहब खर्रांटे लेतं रहे। अच्छी ड्यूटी बला रहेथे! भासी स्टेशन आने को हुआ, तो उनकी भी आँख खुली। नीचे सांक कर बोले—

"वह उतर गये। उन्होंने मुक्ते जगाया नहीं। मुक्ते भी उनके साथ उतरना था।"

मुमसे न रहा गया । बोला--

''ब्यर्थ फूट बोलने से क्या लाभ ? श्रापको तो श्रागे जाना है। आपको यहाँ उतरना ही नहीं था।''

"मुक्ते बड़ा दुःख है। ब्राप मुक्ते क्तासमकते हैं। मुक्ते यहाँ पिछले स्टेशन पर काम था।"

"तिर कोई हर्ज नहीं, अब अगले स्टेशन पर गार्ड या टिकट-चैकर से इस बात को सफ़ाई भी हो जायगी कि आप उस डिट्बे में चल सकते थे या नहीं ?"

"श्रजी, वह तो सब साफ़ ही है। क़ातून के हिसाब से चलें तब ती सब मुश्किल हो जाय। क़ानून के हिसाब से कीन चल सकता है।''

"आप लोग तो कानृन के पहरेदार हैं। आप ही कानृन तोईमें तो पालन कीन करेगा ?"

सुभे इसकी भी चिन्ता थी कि बात-चीत में कहीं अधिक कड़वाहर न आ जाय। नींद यूँ ही गँचा चुका था। कोई ऐसी-वैसी बात कहकर उसकी और अपने की व्यर्थ और चुड्घ करना न चाहता था। बोला— "त्राप चिन्ता न करें। यदि कुछ देना-लेना पड़ा तो श्रापको श्रपनी जेग से तो देना ही न पड़ेगा। देना तो श्रापके महकमे की होगा, क्योंकि श्राप 'ड्यूटी' पर हैं।"

"ग्रजी महकमा क्या देगा !"

भारती स्टेशन आया। मैंने एक टिकट-बाबू से कहा। उसने जो फैसला दिया, वह 'दारोग़ा-साहब' के अनुकूल था। दारोग़ा बोला— "मुभे आज़ा दीजिये। धेरे बाल-बच्चे प्रतीचा कर रहे हैं।" हाथ प्रिला कर यह चलता बना।

मैंने तृसरे टिकट-बाबू से पूछा। उसका फैसला 'दारोग़ा' के विरुद्ध था।

तब तक 'दारोग़ा' जा चुका था। ध्यारचर्य ! कि दो टिकट-बाबुचों में भी श्रापस में मत-भेद था। हाँ, वए 'दारोग़ा' भी 'स्वतन्त्र-भारत' के पहले दस्ते में से एक था!

## y

## एक राष्ट्र के दो भाराडे

पिछले दिनों जबलपुर में एक छोटी-मी घटना घटी, जिमे लेकर स्थानीय 'जय-हिन्द' श्रोर 'प्रहरी' ने न जाने कितना काग़ज श्रीर स्याही खर्च की।

प्रान्तीय सरकार के शब्दों में घटना इतनी ही है-

"१२ मई ११४२ को जबलपुर के डी० ग्राई० पोतीस श्री तुलमी राम सिंह ने जो मादी पोशाक में थे, एक मोटरकार देखी, जिम पर सर्पड़ा फहरा रहा था। श्री तुलसी राम सिंह ने समका कि वह भारत का 'राष्ट्रीय' करण्डा है। शासन सम्बन्धी श्रादेशों के श्रनुसार 'राष्ट्रीय' कर्णडा भारतीय मंत्रियों एवं निर्दिष्ट व्यक्तियों हारा ही लगाया जा सकता है। श्रतएव श्री तुलसी राम ने इसकी ग्रीर ध्यान श्राकित करते हुए यह सलाह दी कि वह करण्डा हटा लिया जाय। वह मोटर महा-कोशल प्रान्तीय कांग्रेस के श्रध्यच्च सेट गीवेंद दास की थी। सेटजी को इन्मपेक्टर सूरत से नहीं पहचानता था। वास्तव में मोटर पर कांग्रेस का कर्णडा लगा हुआ था। वह 'राष्ट्रीय' क्रणडा नहीं था। सेट गांविन्द दास ने इन्मपेक्टर के शब्दों पर श्रापत्ति की। समस्त घटना हर्माग्यपूर्ण थी, श्रीर वह गुलक्ति मी का कारण हुई।"

इस एक घटना का देश के अनेक पत्रों में समाचार छपा और स्थानीय पत्रों ने तो सचमुच बहुत अधिक महत्त्व दिया। एक और में समाया गया कि श्रो तुलसी राम ने किमी के—समाजवादियों के—इशारे पर संड गोविन्द दास जी की गाड़ी को रोका था, उन्हें व्यर्थ श्रापमानित करने के लिये। दूसरी श्रोर से कहा गया कि सेठजी व्यर्थ ही ज़रा सी बात पर उबल पड़े श्रोर अपनी उस तुनुक-भिज़ाजी को ढकने के लिये घटना को व्यर्थ ही राजनीतिक रूप दिया। यहाँ तक भी कहा गया कि गाड़ी पर वास्तव में सरकारी फणडा ही लगा था, किन्तु बाद में वे घर जाकर उसे बदल श्राये।

यह सब बातें इतने ज़ोर के साथ कही गईं कि सरकारी वक्तव्य को 'विश्वसनीय' नहीं ही माना गया।

हन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि में उस 'दुर्भाग्य-पूर्ण' घटना का महत्त्व इस बात में नहीं है कि सेठ गोविन्द दास जी की गाड़ी को किसी श्री तुलसी राम ने रोका श्रथवा नहीं रोका श्रश्री सेठ जो को उस पर कोध श्राया या नहीं श्राया ? श्री सेठजी की गाड़ी पर 'सरकारी' मंडा था—श्रथवा 'कांग्रेसी' भएडा था ? किन्तु तो भी यह घटना है महत्त्व-पूर्ण। क्यों ?

एक समय था कि 'यूनियन-जेंक' इस देश का 'सरकारी' करडा था। १६५२ में बादशाह की ताजपोशी के दिन कोई विरखा ही स्कूल का विद्यार्थी ऐसा होगा जिसकी छाती पर 'यूनियन-जेंक' न जाकर बैटा हो। देश 'यूनियन-जेंकमय था।

विदेश-स्थित भारतीय क्रान्तिकारियों ने देश के लिये 'राष्ट्रीय' मंडे बनाये, किन्तु ने विदेश में ही रहे।

भारत में सच्चे अर्थों में तिरंगे-मण्डे को ही सर्वप्रथम 'राष्ट्रीय कंडे' का स्थान मिला। एक शताब्दी के पूरे चौथे हिस्से तक तिरंगे भण्डे ने एक-छत्र राज्य किया।

१४ अगस्त १६४७ आया। हमारा 'तिरंगा' विजयी घोषित हुआ। नागपुर के अरुडा-आन्दोलन के बिल-पंथियों का बलिदान रंग लाया। देश में 'स्वराज्य' की घोषणा हुईं।

प्रश्न हुन्मा 'यूनियन-जैक' का स्थान कौन-सा भएडा ले ? लाल-किले

पर कीन सा कराडा फहराया जाय ? क्या तिरंगे कराडे की, जो कि उस समय तक इस देश का 'राष्ट्रीय'कराडा था, ज्यों-का-त्यों अपना लिया जाय अथवा उसमें कुछ हेर-फेर किया जाय ? बहुत सोच-विचार के बाद कांधेस के राष्ट्रीय-कराडे में ही 'चार्चे' को 'चक्र' का रूप दंकर उसे 'सरकारी' कराडा बना लिया गया।

चर्लें को 'चक्र' का रूप क्यों दिया गया ? एक से अधिक कारण दिये गये हैं और दिये जा सकते हैं। राष्ट्रीय-मगडे पर राष्ट्र का कोर्ट् सांस्कृतिक प्रतीक होना आवश्यक है। यह राष्ट्र धर्म-प्रधान है। इसके राष्ट्रीय मगडे पर भगवान् बुद्ध का धर्म-चक्र जिले अशोक ने भी अपनाया था, और जो इसीलिए अशोक के धर्म-चक्र के नाम से अधिक असिद्ध हो गया, क्यों न रहे। राष्ट्रीय-भगडे पर चर्ले का स्थान 'चक्र' ने लिया— इसका एक और मुख्य कारण यही है।

जो 'चर्लें' के भक्त हैं, वे सममते रहे हैं श्रोर श्रपने मन को समभाते रहे हैं कि 'चक्क' भी 'चर्लें' का ही प्रतीक है श्रीर उसका श्रपेशाहन संचिक्त, सरल श्रीर सुन्दर रूप है। जिन्हें 'चर्ला' उतना प्रिय नहीं, वे मज़े में श्रपने मन को यह समभा ले सकते रहे हैं कि चलो राष्ट्रीय-भग्छे पर से 'चर्लें' का निशान हटा। चक्र तो श्राधुनिकतम मशीन का भी प्रतीक माता जा सकता है क्योंकि वह कौन-सी मशीन है जो 'चक्क' के विना गतिमान हो!

चर्ले में एक और भी दोष रहा। एक छोर पैर फेलाये चर्ले कर चित्र एक ही तरह सीधा माना जा सकता था। पनाका पर एक श्रोर इसके पैर एक तरफ़ होते, द्स्ररी श्रोर द्सरी तरफ़। 'चक्क' में यह सब कुछ नहीं। दोनों श्रोर समान।

कुछ लोगों ने इसे भगवान् कृष्ण का 'सुदर्शन-चक्र' भी कहना श्रारम्भ किया।

मुफे अपने देश की यह विशेषता मालूम देती है कि वह एक ही वस्तु को नाना-अर्थमय बना देता है। जब एक ही 'स्वराज्य' भिन्न-

भिनन लोगों के लिये 'राम-राज्य' से लेकर 'संवियत-राज्य' तक के अर्थ रख सकता है, तो एक 'चक्र' के भी नाना 'अर्थ' हो ही सकते हैं।

इन्हीं सब परिस्थितियों में हमारे 'चर्खें' ने 'चक्र' का रूप धारण किया थ्रोर हमारा चक्रांकित तिरंगा देश का, देश की सरकार का क्रणडा घोषित हुआ।

लाल किले पर जिस दिन पिएडत जवाहर लाल नेहरू ने 'तिरंगा' फहराया, उस दिन जिन श्राँखों ने यह दश्य देखा, वे सफल हो गईं। ऐमे ही दश्य देखने के लिये कभी-कभी देवताश्रों को भी मानवरूप धारण करना पड़ता है।

हमारा 'तिरंगा' जिस दिन 'सरकारी' मण्डा बना—यह उसका 'उत्कर्ष' समभा गया। यह उसका उत्कर्ष था या श्रपकर्ष--यही आज विचारणीय विषय है।

'तिरंगे' मण्डे के दो रूप हो गये। एक 'सरकारी' तिरंगा मण्डा, श्रीर एक 'कांग्रेसी' तिरंगा भण्डा।

सरकारी 'तिरंगा' केवल 'सरकारी' इमारतों पर लग सकता है, सरकारी मन्त्रियों की मोटरों पर फहरा सकता है, किन्तु 'जनता' उसे न त्रपने मकानों पर लगा सकती है, श्रीर न कहीं फहरा ही सकती है।

किसी सामान्य त्रादमी की बात ही क्या, जब उस दिन महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति तक की मोटर यह जानने के लिये रोक दी गई कि कहीं उन्होंने अपनी मोटर पर सरकारी 'तिरंगा' तो नहीं लगा रखा है!

प्रश्न पैदा होता है कि सामान्य प्रादमी यदि श्रपनी गाड़ी पर कांई क्रपड़ा लगाना चाहे तो कौन सा क्रपड़ा लगाये ? एक 'कांग्रेसी' का तो सीधा-सादा उत्तर है कि 'कांग्रेस' का क्रपड़ा लगाये।

किन्तु 'कांग्रेस' देश की कितनी ही बड़ी राजनीतिक पार्टी क्यों न हो, वह देश की केवल एक 'राजनीतिक' पार्टी है। न सारा देश 'कांग्रेस' है ग्रांर न 'कांग्रेस' ही सारा देश है। भारतीय स्वतन्त्रता की घोषणा से पूर्व जब तक कांग्रेस देश की परार्धानता की बेड़ियाँ काटने में संतरन रही, वह एक प्रकार से सारे देश का प्रतिनिधित्व करने लग गई थी; किन्तु जब से उसने कांग्रेस के बाहर के ब्राइसियों को भी साथ लेकर एक 'राष्ट्रीय' सरकार की रचना की है, तब से क्या 'कांग्रेस' के समस्त देश का प्रतिनिधित्व करने के ब्राधिकार में सचमुच ब्रान्तर नहीं पड़ गया ?

हम देश की राजनीतिक पार्टियों के ऐसे गम्भीर विद्यार्थी नहीं कि उनकी ठीक-ठीक गिनती कर सकें।

कुछ 'राजनीतिक' पार्टियाँ ऐसो हैं जो याज 'राजनीतिक' पार्टियाँ बनती हैं, और कल नहीं रहतीं। 'हिन्दू-महासभा' योर 'मुस्लिम-लीग' देश में ऐसी ही साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियाँ हैं। दोनों की साम्प्रदायिक राजनीति के संघर्ष के परिणामस्वरूप ही भारत-माता के मिर—पंजाव यौर हाथ—वंगाल—के दो दुकड़े हुए, ख्न-ख़रावा हुया थौर राष्ट्र-पिता की हत्या हुई। देश उबल पड़ा। दोनों ने अपने लिये 'समय' की प्रतिक्लता देख, दरवे में मुँह छुपा लिया। दोनों ने घोषणायें की कि यब हम लोग 'राजनीति' को प्रणाम करते हैं। किन्तु दो वर्ष के भीतर ही दोनों ने फिर अपना सिर उठाना यारम्भ कर दिया है। जब तक साँप का सिर न कुचल दिया जाय, तब तक क्या उससे यह आशा की जा सकनी है कि वह कभी अपना सिर न उठायेगा ?

साम्प्रदायिक राजनीतिक पार्टियों के श्रतिरिक्त देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियों हैं, जिनमें इस समय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी मुख्य हैं। दोनों मार्क्सवादी हैं। दोनों एक-दूसरे पर श्रधिक-प्रेश्यिक श्रविश्यास करती हैं। कम्युनिस्टों की सम्मति में समाजवादी देश के प्रजीपति-वर्ग के प्रभाव में हैं श्रीर समाजवादियों की राथ में कम्युनिस्ट रूस की शासन-व्यवस्था के। दोनों मार्क्सवादी होने से दोनों की हैंसिया-हथोंड़ा वाला श्रथवा चक्र श्रीर हल वाला लाल-स्रग्डा प्रिय है। प्रश्त उठता है कि क्या श्राज हिन हर श्रादमी के लिये श्रावश्यक

है और अनिवार्य है कि वह या तो साम्प्रदायिक राजनीति को अपना कर हिन्दू सभा या मुस्लिम लीग के भएडे को अपनाये, या कांग्रेस-वादी होकर कांग्रेस के भएडे को, या मार्क्सवादी होकर हंसिया-हथौं इं वाले लाल भएडे की ?

यदि एक भ्रादमी इन तीनों प्रकार के सरखों को भिनन-भिनन पार्टियों के सरखें मान कर इन में से किसी को नहीं श्रपनागा चाहता, तो वह किस सरखें को श्रपनाये ?

उत्तर दिया जा सकता है कि 'सरकारी सम्बंड' को। किन्तु सरकारी मन्दा तो केवल विशेष व्यक्तियों के लिए है, अथवा विशेष अफसरों के लिए। ऐसी हालत में सामान्य आदमी किस मन्दें को अपनायं?

वर्षों से हिन्दी साहित्य सम्मेजन के भूवन पर तिरंगा फहराता रहा है; और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्षा) के—प्रागंश—में भी । न्यावहा-रिक प्रश्न है कि क्या उस का वहाँ जगा रहना 'गैर कानूनी' है ?

में ध्यपने जैसी धन्य संरथाओं के हित में भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ।

श्राखिर हमारा 'राष्ट्रीय' करवा कीनसा है ?

# E

## उसका ख़ून भी रंग लाया है—

इलाहाबाद रहता था तो उत्तर भारत के प्रसिद्ध हिन्दी प्रैस, ला जर्नेल प्रैस में त्राना-जाना होता। कभी-कभी प्रैस के मैनेजर श्री छंट्या प्रसाद दर साहब के घर भी जा बैठता। उनका ड्राइंग-ह्म एक अच्छा-खासा सजा-सजाया ड्राइंग-ह्म था। एक दिन दर साहब की श्रजु-परिथित में मैंने देखा कि. सजावट की कई चीजों के बीचों-बीच एक छोटी-सी जूती रखी है—पुरानी सूखी हुई। ध्यान से देखने पर उस पर रक्त के लाल निशान लगे हुए थे।

दर साहब घर से बाहर याये तो मैंने पृक्षा—''यहाँ यह छोटी-सी जूती कैसी ?''

बोले—"हम जलियां वाला बाग (अमृतसर) गये थे। वहाँ किसी होटे बच्चे की यह रक्त लगी जूती मिली। हम हसे उठा लाये हैं। हमारे बच्चे कुछ बड़े होंगे तो उन्हें बतलायेंगे कि देखी अंग्रेजों ने जलियाँ वाला बाग में तुम्हारे-जैसे छोटे बच्चों को भी मशीन-गम से सून दिया था।"

में सहम गया। उस श्रज्ञात नाम शहीद बालक की जूती मेरी श्राँखोंके सामने नाच रही है। उसी जैसे शहीदों के खून की खाद से ही जिल्यां-बाला बाग के देश में श्राज यह भारतीय-स्वतन्त्रता का फूल खिला है।

यह यह कता है जो बिना मान की रक्त की खाद के फलती फूजती ही नहीं।

### रूस में राहुल जी का पारिवारिक जीवन .

कुछ बातें तो प्रायः जानने को मिज जाती हैं, कुछ कभी-कभी। उस दिन कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में 'जनयुग' सम्पादक श्रीयुत्त रमेयाचन्द्र सिन्हा ने जय राहुज जी से कहा कि राजनीतिक न्याख्यान तो हम थापके सुनेंगे ही, किन्तु यहाँ इस मीटिंग में इकट्टे हुए श्रापके संगी-साथी श्रापके रूस के अपने पारिवारिक जीवन की बातें जानना चाहते हैं तो सारी उपस्थित मण्डली ध्यानावस्थित होकर राहुजजी की बातें सुनने जगी। राहुजजी ने बताया—

''मैं दो महीने कम तीन वर्ष देश से बाहर रहा। जब यहाँ से गया तो तहरान में काफी रुके रहने पड़ा।''

पूछा- तेहरान में इतने दिन एके रहने का क्या कारण था ?

"रूस की सरकार नहीं चाहती थी कि मैं उस समय रूस में प्रवेश करूँ।"

"तब आपको बुलाया ही क्यों था?"

"बुलाया तो मुक्ते यूनिवर्सिटी ने था। यूनिवर्सिटी और सरकार एक ही चीज़ थोड़े ही हैं।"

श्रागे श्रापने बताया---

"इस पहुँचने पर भेरा पहला काम था—अपने घर का पता कागाना। थामुस-कुक की तरह यात्रियों की सहायता करने वाली एजेन्सी की मदद से मैं अपने घर पहुँचा। हमारा घर सहर से चाहर लैनिनआड के उपनगर में है—Takachei में | Takachei कहते हें जुलाहों के मुहदले की। वहाँ बहुत से कपने बुनने की गिले हैं। इस लिए उसका नाम है Takachei।

"जिस समय में घर पहुँचा तो श्रीमती सांक्रत्यायन काम पर गई हुई थीं। लड़के के बार में पूछा तो यह भी शिगु-शाला में गया था। श्रासपास के लोगों से पूछा कि ईगोर (राहुल जी का सुपुत्र) को कोई पहचानता है वा नहीं ? उत्तर मिला—उसे कीन नहीं जानेगा। इन्हीं की तरह काला तो है।"

राहुत जी का रंग 'काला' नहीं है; किन्तु यूरोप में श्रीर शायद यूरोपीय रूस में भी जी एकदम यूरोपियन-रंग नहीं है यह सब काला ही है।

राहुल जी वापिस अपने होटल चले गये। थोड़ी देर में श्रीमती राहुल सांकृत्यायन तथा हगोनविच राहुल होटल पहुँचे श्रीर राहुल जी को घर लिवा ले गये।

राहुत जी तथा श्रीमती राहुत सांकृत्यायन दोनों ही कंनिनग्राड यूनिवर्षिटी में प्रोफेसर हैं—राहुत जी संस्कृत के तथा श्रीमती तिब्बतियन की। दोनों का वेतन ३००० रूबत था; श्रपने यहाँ के सराबर।

किन्तु जय मुद्रा की कय यक्ति समान हो तभी तो एस समानता का कोई अर्थ होता है। इस का सामान्य मज़दूर वही और उसी प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकता है जैसा यहाँ ३००) मासिक पाने चाला श्राहमी।

श्राप जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार इसारे विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के घरों में दो-दो चार-चार नौकर रहते हैं उसी प्रकार राहुज जी के यहाँ भी कोई नौकर था या नहीं ? नहीं।

तब काम ? मध्याह्न का भोजन तो यूनिवर्सिटी से ही हो जाता था,

सुपह-शाम का भोजन घर बनता था। राहुब जी को केवल बरतन साफ करने होते थे।

अपने यहाँ तो प्रोफेसर क्या, कालेजों के विद्यार्थियों तक घर के लिये सीदासलफ लाने के काम को नं० २ काम समफते हैं, रूस में ऐसा नहीं समका जाता। सभी अपना सौदा-सलफ स्वयं ले आते हैं और तक दियाँ तक स्वयं चीर लेते हैं। शहरों में लक दियाँ चीरने को नीवत ही नहीं आती, क्योंकि वहाँ तो सब काम विजली के चूक्हों पर होता है।

राहुत जो की केवल एक ही सन्तान है—इगोन राहुत्विविव। यहाँ से जाते समय शायद उसी का स्थाल कर के राहुत जी दो खिलोंने की गये थे—एक रामचन्द्र जी तथा दूसरे शिवितिंग की मूर्ति। रामचन्द्र जी तो रास्ते में दूर गये किन्तु शिवितंग को मूर्ति जस-की-तस बची रही। वहाँ पहुँचे तो देखा कि इगोन राहुत्वोविच सार्य-प्रातः ईसा की भिक्त करता है। कहाँ महान् नास्तिक राहुत्व सांकृत्यायन और कहाँ उन का ईसा-भक्त पुत्र। राहुत्व जी ने भी अपने देवता को वहाँ रख दिया। लड़के ने पूछा—"यह क्या ?"

राहुल जी ने उत्तर दिया-"'यह हमारे देवता हैं।"

श्रभी तक विचारा समकता था कि दुनिया में एक ही 'खुदा' है श्रीर वह 'ईसा' है, किन्तु श्रव वह चिन्ता करने लगा कि यह क्या दुनिया में दो खुदा हैं?

राहुल जी से प्रश्न करता तो वह उसकी जिज्ञासा मिटाने के साथ-साथ उसे एक-एक कदम नास्कितता की श्रोर बढ़ाते।

मों को चिन्ता होने लगी। वह चाहती थी कि बच्चे पर राहुल जी का श्रिधिक श्रसर न पड़ने पाये।

हम लोगों का ख्याल है कि रूस में धर्म बिलकुल नहीं रहा, किन्तु यहाँ सुद महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन के घर में 'धर्म' छुपा बैठा था। इस में तथा अन्य देशों में जो बड़ा अन्तर है वह यही है कि वहाँ किसी भी एक धर्म को राज्याश्रय प्राप्त नहीं है। जिन्हें 'धर्म' का शौक है, वे वहाँ भी श्रपनी पसीने की कमाई उस पर खर्च कर सकते हैं।

श्रख्यारों में छ्या था कि राहुज जी को अपनी पत्नी-सिह्त भारत नहीं भाने दिया गया। इस सम्बन्ध में पूछने पर राहुज जी ने कहा— "यह बात एकदम असत्य है। रूस में ब्रिटिश एम्बैसी में कुछ फ्राँग्रेज थे, जिन पर यह प्रतिबन्ध जगाया गयाथा। रायटर ने मुक्ते भी ख्वाहमख्वाह उन में शामिल कर खिया। जड़के की पढ़ाई का ख्याल कर मैं तो स्वयं उस की माता को भारत नहीं जाना चाहता था।"

श्रपने यहाँ पदाई—श्रचरारम्भ—पाँच वर्ष से ही आरम्भ हो जाती है, किन्तु रूस में सात वर्ष से पहले कभी नहीं। यूँ पदाई वहाँ शायद तीन ही वर्ष से आरम्भ होती है, चिश्रों में चित्रित की गई कहानियों हारा। श्रचरारम्भ करने से पहले बच्चा बहुत-सी पदाई पद चुका होता है।"

फीस नहीं, मध्याह्न का भोजन निःशुल्क, पढ़ते समय फेल होने की चिन्ता नहीं, पढ़ाई की समाक्षि पर बेकार रहने की चिन्ता नहीं—जहाँ ऐसी व्यवस्था हो, वहाँ के विवाधीं क्यों न फूलों की तरह खिले रहते होंगे श्रीर वहाँ प्रतिभायें भी क्यों न खिल उठती होंगी।

राहुत जी से पूछा- थाप कब तक यहाँ रहेंगे ?

"शभी दो वर्ष तो खोटने का विचार नहीं।"

सम्मेलन का सौभाग्य है कि उसे इस वर्ष राहुल जी जैसा जन-नायक तथा साहित्य-नायक कर्णधार मिल गया है। सम्मेलन के सामने न काम की कमी है और न उसमें समस्याओं की।

### एक लड़के की जान की कीमत सवा रुपया

में इस घटना अथवा दुर्घटना को जिखना नहीं चाहता था। सुके उस प्राजीचक ले उर जगता है जिस का काम केवल छिदान्वेषण रहता है, जो सभाजीचक न होकर केवल प्राजीचक हीता है। ऐसे ही प्राजी-चकों के जिये कवीर ने कहा है—

"कबीरा निंदक नियरे राखिये.....।"

यरामदे में बैठा तिख रहा था। हमारे प्रेस का चपरासी अन्ता दोड़ा-दोड़ा भाषा। "स्वामीजी । उस तहके की किसी ने मार दिया है।" "किसने ?"

"पता नहीं किसने ? शागव किसी ने ज़हर दे दिया है ?"
"तड़का किस का है ?"

"शायद किसी असलमान का।"

मेरा माथा ठनका। क्या यह 'महामारी' यहाँ भी चली थाई ?
मेरे पास दो ही चार दिन पहले हैदराबाद सिन्ध से एक पत्र आया था।
पत्र सम्माल कर रखा होता तो उसे सारा-का-सारा उद्धत कर देता।
पत्र में लिखा था—"यहाँ यू० पी० के कुछ ऐसे मुसलमान पहुँचे हैं
जिन का काम बच्चों की मिठाई में जहर मिला कर देना है। आज इतने
बच्चे मरे.... कल इतने बच्चे मरे।" मुक्ते लगा कि यह बात जैसे-तैसे
यहाँ पहुँच गई है, और हो-न-हो किसी-न-किसी हिन्दू ने यहाँ सिन्ध का
बदला चुकाना शुरू किया है। सिन्ध में एक या कुछ मुसलमान 'हिन्दू'

बच्चों को विष दे रहे हैं। यहाँ भी एक या कुछ हिन्दुओं ने मुसलमान बच्चों को विष देना श्रारम्भ किया है।

"इन बच्चों ने इन 'श्राततायी' हिन्दुश्रों श्रीर मुसलमानों का क्या विगादा है कि ये उन्हें विष दे रहे हैं ?" मैंने अपने से पूछा।

एक 'ग्रभिमन्यु' को—जो स्वयं योद्धा था—सारने वाले जिस देश के इतिहास में ग्राज तक कर्जांकित हैं उसी देश में छोटे-छोटे बच्चों को मिठाई में जहर दिया जाना ग्रारम्म हुम्रा है !!!

किसी को चोट लग जाये और उसकी कुछ सेवा थन सके, इस और से मैं जीवन में भरसक उदासीन नहीं रहा हूँ; किन्तु जो भर गया, अब उसके प्रति नया कर्तव्यशेष रह जाता है ? अपना हो यापराया, मृत व्यक्ति के प्रति तो आदमी का एकमात्र कर्तव्य यही है कि उसके 'वियोग' का अपने मन पर कम-से-कम प्रभाव पड़ने दें।

लड़के को 'मृत' जान कर भी मैंने कांगज-कलम उठा कर रख दिया और श्रन्ना के साथ हो लिया।

लड़का बहुत दूर नथा। उसे घेरे हुए जो भीड़ खड़ी थी, वह मुफे मेरे स्थान से ही दिखाई देती थी। चन्द मिनटों में ही मैं लड़के के पास पहुँच गया।

वर्धा की भूमि कुछ ऐसी है कि यहाँ बड़ा पेड़ होता ही नहीं। एक छोटे से पेड़ के नीचे, एक गड्ढे में, दस बारह वर्ष के खड़के को पड़ा पाया। पन्त्रह बीस श्रादमी उसे बेरे थे।

"यह जबका यहाँ कितनी देर से पड़ा है ?"

"कोई दो-तीन घंटे से।"

''क्या हुआ ?"

"पता नहीं। शायद किसी ने मारा है।"

"लद्का किस का है ?"

"वह सामने जो रेल का बाबू रहता है। उसी का नौकर है।"
''उसे किसी ने खबर नहीं दी ?"

''खबर तो दी है। डर के मारे वह भी श्राता नहीं।'' ''पुलिस को खबर दी है ?''

''हाँ, दी है। लेकिन वहाँ से भी कोई त्राया नहीं।'' ''उस का बाप-वाप कोई नहीं ?''

"है। बिचारा गरीब आदमी है।"

प्रश्नोत्तर चल रहा था और मेरी नज़र सड़क पर थी। पुलिस-स्टेशन से कुल दो फलांग की दूरी पर यह खड़का पन्ना हुआ था और पुलिस अभी तक नहीं पहुँची थो। मैं फल्ला रहा था। इसी बीच में स्याल प्राया कि लड़के के हाथ पैर तो देखने चाहिये। मैंने नव्ज़ देखी। नव्ज़ हाथ में नहीं खाई। किन्तु शरीर ठएडा नहीं लगा। मेरा ध्यान उसके पेट के नीचे की थोर गया। देखा, छोटी थांत की समाप्ति की लगाइ पर जैसे कुछ हिल रहा हो। तुरन्त बोला—

'कौन कहता है कि लड़का मर गया है। खड़का जी रहा है। इसे गुरन्त हास्पिटल ले चलो।

''ले कैसे चल सकते हैं। ग्रभी तक पुलिस नहीं ग्राई ।'' ''तो क्या लड़के को मार सोगे ?''

मेरे वहाँ खड़े होने से सिर्मात के दो-चार कर्मचारी भी आते-जाते वहीं रुक गये थे। मैंने एक को कहा कि जाकर टाँगा ले आये। उस लड़के के मालिक के घर की श्रीर कुछ लोग गये। पुलिस अभी भी नहीं आई थी। जब तक पुलिस न आ जाय, लोग लड़के की हास्पिटल से जाने के पत्त में नहीं थे।

"उस दिन एक श्रोर 'कानून' टूटने जा रहा था श्रौर दूसरी श्रोर यह बड़का श्रपनी 'जान' तोन रहा था। प्रश्न यही था कि पहले कीन टूटे।

पुलिस के 'कान्न' की परवाह न कर के अपनी जिम्मेदारी पर मैंने जड़के की तांगे में डलवाया। चाहता था कि कोई उसे हास्पिटल तक के जाये। उपस्थित जोगों ने कहा—''स्थामी जी! आप ही ले जाहुवे।'' "मेरे ही भाग्य में यह पुष्य कार्य है" सोच में तांगे पर बैंट गया। पुलिस भी तब तक आ गई। सौभाग्य से हास्पिटल और पुलिस स्थान एक ही दिशा में थे। थाने पहुँचते ही दो मिनट में लड़के की संचिष्त सी रिपोर्ट दर्ज कराई गई। चन्द मिनटों में पुलिस के सिपाही और सरकारी कागज के साथ लड़का हास्पिटल में था।

डाक्टर ने बच्चे को एक बैंच पर लिटाकर चारों श्रीर से देखा-भाला।

'एमोनिया' जैसी कोई तेज चीज सु'घाकर उसे होश में जाने का अयरन किया।

लड़का होश में नहीं ही श्राया।

डाक्टर की आजा से वह किसी कमरे में लिटा दिया गया।

"त्रव डाक्टर जानें श्रीर उनका काम।" सब लोग वागस चले श्राये।

दूसरे या तीसरे दिन पता लगा कि लदका जी गया है।

ताँगा जाने वाले कर्मवारी ने कहा-"ताँगे वाले ने सवा रुपया माँगा है।"

मैंने कहा—''एक लड़के की जान की कीमत कुल स्था रुपया। जाम्रो दे दी।''

## 2

#### दान

शायद ही कोई धर्म ऐसा हो, जिसने दान की महिमा न गाई हो। धन की तीन गतियां कही गई हैं—दान, भोग, और नाश। यदि धन दान नहीं कर दिया जाता. खा पीकर उड़ा नहीं दिया जाता तो फिर वह नष्ट, होता ही है। यहां भी दान और भोग में प्रथम दर्जा दान का ही है।

धन के लोभी के लिये तो दान और मरण समान कहा नथा है; तो भी धन का दान—भन्ने ही सर्वस्व का हो—कोई बहुत महस्व महीं रखता।

धन का दान, धंग प्रत्यंग का दान, प्राया दान, विद्यादान—इन दानों में देश काल तथा व्यक्ति भेद से कोई भी दान दूसरे की घऐचा क्षेष्ठ हो सकता है।

भारतीय बाङ्मय में सभी तरह के दानों के एक से एक ज्वलन्त उदाहरण भरे पड़े हैं।

उत्तर भारत में 'जीजायों' और 'माटकों' द्वारा जिस दान से बाजक अपने बचपन में ही श्रिभिमृत हो जाते हैं वह है सस्य हरिश्चद का दान। राजपाट दे चुकने के बाद राजा हरिश्चन्द्र श्रीर उसकी रानी शैंच्या जब ग्रपने पुत्र के साथ काशी की गिंजयों में विकने के लिये निकजते हैं. तो वे कीनसी श्राँखें है जो उस समय भीग नहीं जातीं?

जब एक राजा अपने पुत्र की छारे से चीरकर शेर के सामने दलवा

देता है, उस समय किसकी श्राह नहीं निकलती ?

क्या इन श्रीर ऐली ही दूसरी कथाश्रों द्वारा दान की ग्रहिमा स्थापित की गई है ? हां, दान की किन्तु वर्ग विशेष को ही दान देने की।

मुक्ते इन और ऐसी सारी कथायों में विवेक का श्रभाव थोर यन्धी श्रद्धा का पेटअर प्रचार दिखाई देता है।

'दान' दो तरह का होता है—दया बुद्धि से दिया जाने वाला खोर पूज्य बुद्धि से दिया जाने वाला। दु:खी, रोगी, दरिद्ध को जो दान दिया जाता है वह दया बुद्धि से। साधु, महात्मा, श्राचार्य धादि को जो दान दिया जत्ता है वह पूज्य बुद्धि से।

स्वर्गादि के लोभ से जो दान दिया जाता है वह दान नहीं है, वह तो हैं ज्यापार—ऐसा ज्यापार जो नफे ही नफे का ज्यापार समक्ता जाता है, किन्तु जिसमें घाटा ही घाटा होता है।

दया बुद्धि से जो दान दिया जाता है उसमें परहित होने से पहले भ्रात्म-हित हो जाता है। बिना अपने मन को थोड़ी अथवा अधिक मात्रा में लोग मुक्त किये कोई किसी को छुछ दे ही नहीं सकता। अपने मन को लोभ-मुक्त करना ही दान का वास्तविक उद्देश्य और उसका लोभ-मुक्त हो जाना ही उसका सच्चा फल।

. श्रीर परिहत ? परिहत कभी होता भी है श्रीर बहुधा नहीं भी। यदि श्रिधकारी को दान दिया गया हो तो वह करवाणकारी होता ही है; किन्तु यदि बनावटी श्रपंगु, बनावटी रोगी, श्रथवा बने हुए दिख् को दान दिया गया तो वह करवाण की श्रपेका श्रकत्याण का ही साधक होता है।

जो बात दया बुद्धि से दिये गये दान के बारे में कही गई है, वही बात पूज्य बुद्धि से दिये गये दान के बारे में भी जागू होती है।

प्ज्य बुद्धि से दिथे गये दान से मन का जोभ कम होकर जो स्रात्म-हित होता हैं, उत्तने जाभ के स्रतिरिक्त एक स्रोर भी जाभ है। शाचार्य गण पूज्य दुद्धि से दिये दान से प्रसन्न होकर दाता अथवा शिष्य को योग्य सार्ग का उपदेश करते हैं। किन्तु अधिकारी अनिध-कारी की बात यहां भी पूर्णकर से लागू है। अधिकारी को दिया गया दान ही कल्याण कारक होता है।

हमारा धार्मिक संस्कार है कि दान कमी भी अक्षरयाण कारक नहीं होता। शायद दाता के लिये नहीं ही होता होगा, किन्तु यदि देश, काल और पात्र के औचित्य, अनीचित्य का बिना विचार किये दान दिशा जायगा तो उसके सामाजिक दुष्परिणाम तो होंगे ही।

त्या-बुद्धि श्रीर पूज्य-बुद्धि से दिये जाने वाले दान को ही हमने दान कहा है, किन्तु दान का एक त्तीसरा भी प्रकार है—स्याति-बुद्धि से दिया जाने वाला दान।

संस्थाओं को जो दान दिये जाते हैं, अलबारों में जिन दानों की सूचता छुतती है, सभाओं में जिन दानों की घोषणा होती है—जो कभी दिये जाते हैं और अनेक बार नहीं भी दिये जाते—उनमें से अधिकांश ख्याति छुद्धि से ही दिये गये दान रहते हैं।

नाम को आकांचा किसे नहीं सताती? वृत्तों पर अपना नाम खोदने पाले जहकों से लेकर, ऐतिहासिक स्थानों की दीवारों को काले करने वाले बागुओं तक सभी तो नाम चाहते हैं। आज का ज्यापारी जितने बड़े नेता को, जितनी बड़ी मात्रा में, जितना कम या अधिक देने से जितनी ख्याति होती है उसका पूरा |पूरा हिसाब लगा कर दान देता है।

बहुधा लोग 'त्याग श्रीर दान' का पर्व्यायवाची शब्द मान लेते हैं। हर 'त्याग' दान नहीं होता, यद्यपि 'हर दान' त्याग होता है। हमें किसी कारण से कोई चीज़ श्रिय हो गई, हमने उसे छोड़ दिया, उसकी श्रीर से निरपेश्व हो गये, भले ही उसे कोई भी ले, तो कह 'त्याग' तो हुश्रा परन्तु 'दान' नहीं। सिद्धार्थ को राजपाट श्रिय लगा तो उसने उसे शूक दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। वह महान् त्याग था, महामिनिष्क्रमण था, -- किन्तु 'दान' नहीं था।

दान तो कहते हैं सोच विचार कर देने को। श्रास्म-हित के लिये देने को, परिहत के लिये देने को। बोज बोना श्रीर दान देना एक ही समान है। जिस प्रकार अच्छे खेत में सोच विचार कर डाला गया बीज बहुत फलदायी होता है, उसी प्रकार अच्छे जेत्र में सोच-विचार कर दिया गया दान भी बहुत फलदायी होता है। बौद्ध वाङ्मय में भिन्नु-संघ को संसार का 'पुरुष-चेत्र' इसी श्रर्थ में कहा गया है।

प्रश्न उठता है कि क्या 'दान' लेने देने की प्रथा सदा से चली' आई है और क्या यह हमेशा चालू रहेगी? जिस दिन पहली माता ने अपने शिशु को स्तन पान कराया होगा क्या, उसी दिन और उसी चरा मानव-हदय में 'दान' का शिलान्यास नहीं हो गया होगा? तब 'दान' का ऐतिहासिक आरम्भ कब और कैंसे बताया जाय? किन्तु दान की उस मूल पुनीत भावना को लेकर आज 'दान' के नाम पर जो कुछ चलता है क्या उस सब का समर्थन किया जा सकता है?

उस दिन एक कुली अपने चार पैसे के लिये एक बाब् से काइ पढ़ा। बाबू कहता था—''यदि त् दो चार पैसे ऐसे ही मांगे तो क्या दिये नहीं जा सकते; किन्तु त् तो काइता है।'' बाबू उसको ऐसे ही दो चार पैसे देने के लिये तैयार था, परन्तु उसकी हक की मज़दूरी नहीं।

दान की बात कहते ही हमारी आँखों के सामने उन बच्चों का चित्र खिंच जाता है, जो एक एक पैसे के लिथे मुसाफिरों को ही हैरान नहीं करते; किन्तु स्टेशन पर फैंके हुए उनके क्रूडे पत्ते चाटने के लिये आपस में भी कगड़ते हैं। उस दिन गांघी टोपी पहने एक लड़का एक मेम साहब की चार पैसे के लिये हैरान कर रहा था। मेम साहब ने सुक्ते प्रजा—"क्या तुम्हारे देश में ऐसे बच्चों की समुचित शिका की व्यवस्था नहीं है ?" उस शंग्रेज महिला का वह प्रश्न श्र्ल की तरह हृदय में जा सुमा।

लँगहे, ल्ले, श्रन्धे श्रपाहिनों की भीखमंगी का श्रमुभव रेल में यात्रा करने वालों की रोज ही होता है। तांवा बंधा रहता है। एक आता है, एक जाता है। कभी कभी तो एक एक डिब्बे में दो दो एक साथ खड़े रहते हैं—एक का भीख मांगना बन्द हो तब दूसरा श्रारम्भ करें। भिखमंगों की यह सेना लोगों की 'द्या-भावना' से लाभ उठाती है। कुछ सचमुच मानव सहानुभूति के पात्र होते हैं, किन्तु श्रधिकांश के लिये तो भिखमंगी वैसा ही एक पेशा है जैसे श्रन्य पेशे। एक बार खाज शर्म छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाने की तैयारी कर लेने पर इस पेशे के लिये फिर और किसी पूंजी की श्रावश्यकता नहीं रह जाती।

श्रीर हृष्ट पुष्ट निकम्ने जांगर चोर "साधुश्रों" की यह जो पलटन है, उसके रूप में राष्ट्रीय शक्ति का कितना श्रपच्यय हो रहा है ? जिस प्रकार लंगहे, ल्वें, भिखमंगे, लोगों की दया,भावना से लाभ उठाते हैं, उसी प्रकार ये 'साधु-महात्मा', लोगों की धार्मिक-भावना से। श्रीर ये बहे श्रभिमान से कहते भी हैं:—

श्रुजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मलूका कह गये, सब के दाता राम।।

श्रक्षतज्ञता की पराकाष्ठा है। जिससे 'दान' बोते हैं उसे 'दास।' तक स्वीकार नहीं करते।

छ्वा-विद्या की भी पराकाण्टा ही है। यदि 'दाता' को सीधे-सीधे 'दाता' मानने लग जायँ ती फिर इन 'साधु-महारमाध्यों' का यह भिख-मंगी का स्थापार श्रिधक दिन न चले।

बहुधा लोगों को कहते सुना है कि ये भिखमंगे काम क्यों नहीं करते? उस दिन एक देनी ने एक बानू साहब के सामने हाथ फैला दिया। बानू साहब ने उसे कुछ न देकर एक तम्बा चौड़ा लेक्चर दिया। छौर उसके बाद उन्होंने मेरी छोर देखा। उनकी छांसें कह रही थीं कि वह मेरा समर्थन चाहते हैं। जब मैं कुछ न बोला तो

उन्होंने पूछा--''क्यों । स्वामीजी ! मैंने उसे ठीक कहा न ?"

"नहीं !"

ध्यापे १००

द्याप इसे कहते हैं कि काम करो, किन्तु यह देवी यदि द्याप से काम सांगने द्याये तो श्राप इसे काम भी नहीं दे सकेंगे।"

उन्होंने खुपचाप जेब में हाथ खाला श्रीर उसे कुछ पैसे दे दिये। हमारा श्राज का समाज भिष्ममंगों को कहता है कि ''काम करो'' श्रीर काम खोजने वालों को कहता है कि ''भीख मांगो।''

न इनकं पास 'कास' है न 'शिख' है। भीख है भी, किन्तु काम एकदम नहीं। यूं काम की कभी नहीं। चारों योर काम ही काम है—किन्तु वह काम कराने में किसी को ''मुनाफा'' नहीं।

ग्रीर जिस काम से किमी को कुछ 'लाम' नहीं होता वह समाज के लिये, जनता के लिये, कितना ही कलया ग्रांग नयों न ही—तीन काल नहीं हो...सकता......।

वर्तमान पूंजीवादी ब्यवस्था का यही आधार है।

क्या सब को काम मिल जाने पर 'दान' दिया लिया जाना यन्द हो जायगा ? नहीं कहा जा सकता, किन्तु हतना निश्चित कहा जा सकता है कि जब तक सबके लिये काम की श्रोर ऐसे काम की व्यवस्था नहीं होती—जो व्यक्ति की योग्यता श्रीर श्रावश्यकताओं के श्रनुरूप, हो, तब तक न भीख मांगना बन्द हो सकता है श्रीर न जोरी डाके।

भीग मांगना श्रीर चोरी-डाका एक ही सिक्के के दी पहलू हैं। कमजोर श्रादमी भीख मांगता है, शक्तिशाली श्रादमी चोरी करता है श्रीर उससे भी श्रधिक शक्तिशाली श्रादमी डाका डालता है।

तय किसी को कुछ 'दान' दिया-लिया जाय प्रथवा नहीं ?

'हाँ' श्रोर 'नहीं'। 'हाँ' यदि हम 'दान' को श्रपनी सामाजिक दुरवस्था का एक श्रवश्यम्भावी परिशाम श्रोर इसलिये श्रपना कर्तव्य समसते हों, श्रोर कहीं यदि हम 'दान' को श्रपने समाज के श्रनेक भया-यह कोढ़ों की दवा समसते हैं।

इसिलिये यदि हमें 'दान' देना है तो भले ही दें, बिल्क श्रमेक शिवारी पात्रों को तो श्रवश्य ही दें, किन्तु साथ ही यह प्रयत्न करते रहें कि हम ऐसे स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायक हों जिसमें एक वर्ग इतना दरित न रहे कि उसे भीख मांगने के श्रतिरिक्त थार कोई खारा न हो, और दूसरा वर्ग इतना शोपक न रहे कि वह पहले तो स्वयं ही भिखमंगों की सेना पैदा करे और फिर स्वयं ही उन्हें "दान" दैने के नाटक कर लोगों की थांखों में यूल मोंकता फिरे।

यूं जिसे देना नहीं श्राता, यह धर्म के क, ख, ग से भी परिचित वर्षा।

## व्याख्यान-फेफड़ों का निरर्थक व्यायाम

सुना है कि दिश्य अफ्रीका की किसी रियासत में ग्याल्याता के लिए यह आवश्यक नियम है कि वह जब माध्या दे तो एक ही पैर पर खड़ा होकर दे—उसी तरह जैसे युर्गा एक टाँग पर खड़ा होकर बाँग देता है। उस नियम के पालन से और छुछ लाम हो या ग हो इतना लाभ सो होता ही है कि कोई भी न्याल्याता बहुत देर तक लोगों को जबरदस्ती बिठाये नहीं रख सकता और यदि रखे तो बह स्थय पहले एक टाँग पर खड़े रहने का दशह भुगतने के लिए तैयार हो।

इन पंक्तियों का लेखक कोई व्याख्याता नहीं। तो भी क्या उसे व्याख्यानों का कुछ श्रमुभव नहीं! किसी ने कहा—एसारी शादी नहीं हुई सो क्या शादी होती देखी भी नहीं! श्रोर एकदम व्याख्यान दिये ही नहीं हों सो भी बात नहीं। समग्र-समग्र पर जो दिये सुने हैं उनगें से कुछ की कहानी इस प्रकार है—

१६२१ में हमारे गाँव में एक तहण पण्डित जी जाये। नाम था बाबूराम जी, गीरा बदन। नीजी आँखें, मधुर कपड छीर मधुर स्वभाव। उनके न्याख्यान से छथिक मुफे उनके स्वभाव ने अभावित किया। में उनके साथ हो जिया। मैट्रिक पास करके कार्जन की खुटियों के दिनों में घर बैठा था। सीचा कुछ दिन बाबूराम जी के साथ-साथ गाँव-गाँव घूमा जाय। पास के गाँव में पहुँचने पर उन्होंने ज्याख्यान के जिए खदा कर दिया। मेरे भी साथ-साथ चूमने का छाखिर कुछ

उद्देश्य था ही। ज्याख्याता बनना था, या नहीं सो नहीं कह सकता। ज्याख्यान देने के लिए खड़ा क्या हो गया एक आफत मोल ले ली। वह कोई सभा में सभा भी न थी, गाँव की धर्मशाला में गाँव के लोग हकट़े थे। याद नहीं मेज-इसों कहीं से जुटा ली गई थी वा नहीं ? कदाचित नहीं ही थी। पाँच-सात मिनट ही ज्याख्याता बना होईंगा—सिर का पसीना एड़ी की आ गया। स्कूल-कालेज में भी ज्याख्यान दिये ही थे, किन्तु न जाने यह ज्याख्यान कैसा था! कभी-कभी ऐसे ही खानुभव से आदमी सदा के लिए मर जाता है। मेरा सीभाग्य समक्षिये कि उस दिन के ऐसे साहस्वपूर्ण अनुभव के बाद भी मैंने हिन्मत नहीं हारी।

× × ×

क्षाब में गाँव-गाँव ब्रमकर क्याख्यान हे सकता था श्रकेला हो। समा हो, समापित हो, मेज-जुसी हो, श्रोतागण हों, तब तो सभी ब्याख्यान दे लेते हैं। एक दिन एक गाँध में इनमें से किसी की भी व्यवस्था न हो सकी थी। गाँव का जमींदार (जमींदार शब्द का पंजाबी अर्थ तो किसान है किन्तु प्रक्तशन्त तथा विहार आहि के ही अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया गया है।) कांग्रेस-विरंधि होने से, कोई हमारी मीटिंग की मुनादी तक करने के लिये तैयार न था। मैंने कहीं से एक कनस्तर जिया थीर गाँव भर में चूम-पूम कर कह आया कि एक विद्युत की श्राये हैं और धर्मशाखा में उनका ब्याख्यान होगा । सुनाही करने वाले महाशय जो ही स्वयं वह परिडत जी थे। उस दिन दोपहर तक कहीं कुछ भी खाने-पीने को न मिला था, उससे पहली साम की भी गाँव में उपवास ही करना पड़ा था। दो हाई बजे उपरान्त में विषडत जी की मुनादी समाप्त हुई और जो दस-पाँच श्रादमी धर्मशाजा में पहुंच गये थे उनमें से कुछ ने देखा कि यह तो मुनादी करने वासा सहका ही परिवत्त जी बना खड़ा है। लेकिन, अब ती वे स्वाख्यान सुनने जा ही चुके थे। सूखे मुँह श्रीर सूखे कगट से इस न करा।

तय से आज तक न्याख्यानों और न्याख्याताओं का जितना कुछ भी श्रमुभव है उससे कह सकता हूँ कि संकोची-स्वभाव वाला न्याख्याता यन ही नहीं सकता। उसमें इस प्रकार का कुछ धनकड़-पन भी होना शायश्यक है, श्रम्यथा यदि वह सुशीला संकोच-शीला बालिका को ही व्यवना श्रादर्श मानता रहेगा तब उसे न्याख्याता बनने की इच्छा को पहले नमस्कार कर लेना चाहिये।

चार-पाँच वर्ष याद । देश-अमग्र के लिए यदि किसी के पास-और कुछ पाथेय न हो तो उसके पास ज्याख्यान तो होने ही चाहिये । हुशियारपुर (पूर्व पंजाब) के एक पण्डित जी रात के ख़ुँधेरे में चले. जा रहे थे। चोर ने घेर लिया। पूछा "क्या है तेरे पास ?"

"सेरे पास ! मेरे पास हैं खेकचर ! जोगे !"

चोर हुशियारपुर के हो थे। उन्होंने परिवत जी की श्रावाज पहचान ली श्रीर उन्हें छोड़ दिया।

मेरे पास कभी भी रटे हुये कैक्चर नहीं रहे हैं। हाँ दो-चार चातां, की धुमा फिरा कर कहना ही तो हर क्याक्याता का काम है, सो में भी तब तक कर सकता था। व्याक्यान का आखिर कुछ उहेश्य होना चाहिये। उन दिनों मेरे व्याक्यानों का उहेश्य कोगों से परिचय बहाना थीर परिचित कोगों की और से आशानुक्य भीजन तथा निवास-स्थान धादि की व्यवस्था हो जाना था।

एक दिन एक धर्मशाला में व्याख्यान देना ते हुआ। देखता क्या हूँ, गाँव के राजपुत चौपाल में अपनी-अपनी चारपायी बिड़ा कर लेटे. हुए हैं और मुक्ते कह रहे हैं—''पिएडत जी व्याख्यान दीजिये।'' मेरी प्रस्युत्पन्नमति की परीचा थी। गुस्सा होना, चिहना, कभी भी अच्छा नहीं और ऐसे समय गुस्से होने का मत्तलब तो बुद्धि का दिवालिशापन ही स्वीकार करना होता है। मैंने एक आदमी से कहा—एक चारपायी चाहिये।'' बोले--"क्या होगा ।"

"शास्त्रों में लिखा है कि यदि ज्याख्यान सुनने वाले चारपाइश्रों पर लेटे हों तो ज्याख्याता को भी चारपाई पर लेट कर ही ज्याख्यान देना चाहिये।"

लोग समस गये। सबने श्रपनी-श्रपनी चारपाइयाँ छोड़ दीं। उत्तर कर जमीन पर बैठ गये। तब पशिडत जी ने श्रपना व्याक्यान दिया।

#### < x ×

और चार-पाँच वर्ष बाद । यह अनुभव एक अच्छी तरह से तैयार किये गये ज्याख्यान का है। बिहता में धर्मोपदेश की प्रथा इसनी संगठित श्रीर सुष्यवस्थित है कि क्या कहना ! श्रद्धे ज्याख्याताओं का यह प्रायः रोज का ही अनुभव है कि एक या एक से अधिक गृहस्थ, जिन्हें दायक (दाता) कहा जाता है, हाथ में पान-सुवारी और तम्बाखु का पत्ता-कभी-कभी तीनों में से कोई दो अथवा एक ही चील किये आ रहा है। श्रदा भाव से प्रशास करके, कोने में लिपटी हुई चटाई विद्याकर उस पर बैट गया है। भिन्न के लिए हाथ में जो पान-सुपारी लिये है वह इस बात की सचना है कि वह कोई निमन्त्रण देने श्राया है। यदि भिन्न ने पान-सपारी स्वीकृत कर की तो फिर उसका निमन्त्रण स्वीकार करना भी एक प्रकार से भिन्न का धर्म हो जाता है। इसिबिए अनेक नार भिन्न पान-सुपारी स्वीकार करने से पहले ही पूछ लेते हैं और गढि वह देखते हैं कि किसी कारण वह निमन्त्रण स्वीकार न कर सकेंगे तो फिर वे पान-सपारी भी स्वीकार नहीं करते। दाता का यह निसन्त्रण श्राद्ध (मृतक-भात) का भी हो सकता है, पाठ (परिजाल-धर्मदेशना) का भी हो सकता है। किन्तु यहाँ तो धर्मोपदेश धथवा ज्याख्यान के निमन्त्रण की ही बात जिल्ही जा रही है। तिथि और व्याल्यान का रामय ही नहीं. दरवाजे पर मोटर-मादी के आने का समय भी से रहता है। रात की साढ़े थाठ बजे से ज्याख्यान ते है तो स्थान की दुरी के

हिसाब सं घरटा-क्राध घरटा पहले मीटर गाड़ी क्रा जायेगी। सभा स्थल पर पहुँचते ही श्रहालु जनता धर्मापदेश सुनने के लिए तैयार मिलेगी। ठीक समय पर धर्मोपदेश क्रारम्भ होकर श्रायः एक घंटा होगा। उसके बाद कुछ वस्त्र श्रथना कुछ पुस्तके श्रथना श्रन्थ कोई उपयोगी चील उपस्थित लोगों की श्रोर से धर्म-पूजा के रूप में व्याख्याता को भेंट दी जायेगी। यह धर्म-पूजा यदि एक व्यक्ति की श्रोर से भी दी जाती है, तो भी प्रत्येक उपस्थित बाल-गृह को उसे हाथ लगाना ही होसा है, जिसमें वह भी दाता के पुग्य में हिस्सेदार बने। दाता की श्रपने पुग्य का लाभ प्रत्येक धनी-निर्धन के साथ बीट कर ही ग्रहण करना होता है।

में जिल दिन की बात कहते जा रहा हैं, उस दिन मेरे साथ अच्छा खासा सज़ाक हथा। ज्याख्यान के दिन से कई दिन पहले उपरांक पद्धति के श्रतुसार सुफे निमन्त्रया मिला। सोचा—यूँ ही जो सुँह में धाये बोलना श्रव्हा नहीं । पहले से तैयारी कर जेनी चाहिये । 'भारत से बौद-धर्म क्यों और कैसे जीप हुआ ?'--विषय पर ब्याख्यान हेना है किया। तीन-चार दिन कई प्रस्तकों के पन्ने उत्तर कर गीट लिये श्रीर अपने दिसान को ऐतिहासिक विश्वियों और स्थानों के नामों से भर बिया । निश्चित दिन श्रीर सगय पर मोटर बाई और नहीं व्याख्यान देना था. चली। किन्तु, क्या ? रास्ते में ही खराय हो गई। ठीक क्रित-कराते स्राधा-पीन घण्या जग गया। पहुँचे ती न्याख्यान का समय हो गया था। मुके सीघा ही सभा-स्थल पर ले जाया गया श्रीर व्याख्यान देने के क्षिये कहा गया। देखता क्या हैं. सारा सभा-स्थल देवियों ही देवियों से भरा पड़ा है और अधिकांश बुद्ध मातायें। सभी धर्मी का शायद सब से मजबूत खरवा वे ही हैं। अब जिन्हें, मेरी जानकारी के अनुसार, यह भी पता नहीं कि भारत लंका के उत्तर में है, अथवा पश्चिम में और जम्बू हीय के प्रथक भारत नाम का कोई देश भी है अथवा नहीं या जरूर हीप को ही शाजकल के खोग भारत कहते

हैं, उन्हें में श्रव क्या व्याख्यान दूँ कि भारत से कब, क्यों श्रीर कैसे थोंह-धर्म का लांप हो गया। सच कहता हूँ उस दिन उन मॉ-बहनों के श्रज्ञान ने मेरे सारे ज्ञान की सिट्टी-पिटी अला दी। मेरी समक्त में ही नहीं श्राता था कि क्या बोलूँ श्रीर क्या न बोलूँ ? व्याख्यान श्रारम्भ करना था को श्रारम्भ किया। भाग्य की नात इतनी थी कि मैं एक भाषा में बोलता था श्रीर एसरी भाषा में उसका समुवाद होता था। थीध-बीच में मुके सोचने का मौका मिल गया और मैंने कुछ जातक कथार्थ श्राद सुनाकर उस व्याख्यान से श्राना पिराड छुड़ाया।

स्थाएयान के बारे में पूर्व-संकल्पों से वँध जाना भी एक मुसीबत है।

× × ×

१६३६ में बीद धर्म प्रचारार्थ जब मैं हैंगलैंड गया ती बीस महीनी में दो सौ न्याख्यान तो दिये ही होंगे किन्त एक ही ज्याख्यान की विशेष याद है। 'फैलोशिय श्राफ फेथ'-मतों की मित्रवा-नामक संस्था की श्रोर से एक व्याख्यान देने का निमन्त्रण था-मके ही नहीं छ:-बात अन्य मतों के प्रतिनिधियों को भी । सभी से केवल बारह मिनट बोलगे की आशा की गई थी और एक विषय पर। विषय था-'खादमी भय पर किस प्रकार विजय पा सकता है ?' निर्मान्त्रत स्थाख्या-तायों में मैं ही याय. अनुभव थीर शायद योग्यता में भी सबसे फम था। इसिंखण सोचा नैयारी करके ही बोलना होगा। सारा व्याख्यान निख डाजा। अनेक बार पढ डाजा। फिर उसे छोटे-छोटे ताश के पत्तों के से काडों पर विका डावा और उन्हें हाथ से कियाये रखकर पठन का इतना अधिक अम्यास कर लिया कि मुक्ते सारा ब्याख्यान लगभग कंड था । किन्तु कंडस्थ ब्याख्यानों जैसा खराव कोई ब्याख्यान नहीं होता । श्रव मेरी सारी चतुराई. सारी कवा इसी बात में थी कि मैं उस कंडस्थ च्याण्यान को इस तरह ग्रदा करूँ कि सुनने वालों को यह लगे कि यही ही रवाभाविकता के साथ उसी समय सोच-सोच कर बोला जा

रहा है। मेरा वह नाटक सफल रहा और में सर्व सम्मित से उस दिन का सबसे अच्छा ज्याख्याना बोबित किया गया। छन्न दिन के जाद उसी ब्याख्यान के प्रताप से धर्म प्रचारार्थ जाने के लिए एक निमन्त्रस आया।

व्याख्यान की तैयारी का तो इससे महत्व सिद्ध होता ही है, किन्तु मैं सोचता हूँ कि जब अस्वाभाविकता का नाटक इतना अभावोत्पादक हो सकता है तो जो वास्तव में स्वाभाविक होगा वह कितना प्रभावो-त्पादक होगा। हाँ, यह दूसरी बात है कि स्वाभाविक भी प्रभावोत्पादक की चिन्ता और इच्छा से होना चाहिये, अन्यथा वह स्वाभाविक ही नहीं होता।

#### × × ×

यह सब सही है किन्तु सभी घर्मों के अधिकांश धर्मप्रचारक तो आमोफोन रेकाडों से अधिक कुछ नहीं हैं। इँगलैंड में एक से अधिक क्यांक्याताओं को देखा है। आपको जिस समय उनके व्याख्यानों की आवश्यकता हो आप पन्द्रह मिनट या आध घरटा पहले उन्हें फोन कर है सकते हैं। वे टैक्सी में बैटकर तुरन्त आपके यहाँ पहुँच जायेंगे। उनके व्याख्यानों की सूची प्रकाशित है और ज्ञात है। आप जिस किसी विषय पर उनका व्याख्यान चाहें चुनाव करके पहले से बता दें। वह अपना व्याख्यान जिसे चले आयेंगे और आपको तोते की तरह रटा हुआ वह सारा व्याख्यान दे जायेंगे।

यहुत दिन पहले में काँगड़े जिले (पूर्वी पंजाब) में रहता था। वहाँ धार्य समाज के एक पुरोहित जी धाए। पूछा "पुरोहित जी! धाप यहाँ कितने दिन रहेंगे?" बड़ी ही सरखता से उत्तर दिया..."हमें धाठ ज्याख्यान याद हैं। यदि यहाँ के धार्य-समाजियों ने रोज-रोज एक नया ज्याख्यान माँगा तब तो हम अधिक दिन नहीं रह सकते, यदि रोज-रोज नया ज्याख्यान न माँगा तब कुछ दिन पड़े ही रहेंगे।"

इसी तरह की सिंहल के एक धर्मीपदेशक भिन्न की कथा है, किन्तु

उस से तो सचमुच यही सहानुभूति होती है। कोलम्य, गाल, मानर धरिंड, लंका के बड़े-बड़े शहरों में जिस प्रकार नियमित समय पर ध्रारम्भ ध्रोर समाम होने वाले एक-एक घर्यटे के व्याख्यान होते हैं, वैसे देश कं भीतरी पहाड़ी भू-भाग में नहीं। पाँच-सात मील तूर अपने घर से ध्राहमी धर्मोपदेश सुनने घाये ध्रीर केवल एक घंटा ही उपदेश सुने! रात को लौटकर जाय तो कहाँ जाय १ इस लिए वहाँ की प्रधा यही है कि रात-भर उपदेश होते रहना चाहिए ध्रीर थ्रोताध्रों की उसे जागते-सीते सुनते रहना चाहिये। श्रम्यस्त घर्मोपदेशक धीच-बीच में पान स्थाने हुये बढ़े थ्राराम से रात-भर उपदेश देते हैं।

एक बार किस्मत के मारे शहरी धर्मीपदेशक मिस्त ने वहाँ का निगन्त्रण स्वीकार कर जिया। घंटा-भर धर्मीपदेश दे चुकने के बाद उसने श्रद्धां जपासकों से पूजा..... "क्यों उपासकों! श्रव तो पर्यास हो गया न ?"

''नहीं भन्ते ! यभी नया । उपदेश दें ।''

वहाँ प्रात:काल सुर्गा बोलने तक धर्मोपदेश देना होता था। भिछ ने धंटा-भर उपदेश देने के बाद फिर पूछा—

"मयों उपासकी ! अब तो पर्याप्त हो गया न ?"

''भन्ते ! श्रभी मुर्गा कहाँ बोला है।''

एक-एक घंटे पर विराम श्रीर विश्राम लेकर भिन्न ने यही मुसीबत से धर्मीपदेश जारी रखा। किन्तु जब भी वह पृक्षता कि उपासकी! श्रव तो समाप्त करें! उसे एक ही उत्तर मिलता 'श्रमी मुर्गा कहाँ जीला है!'

श्रन्त में विचारा हैरान हो गया। धर्मासन से उत्तर श्राया....... ''वह मुर्गा तो श्रव मेरे मरने पर ही बोलेगा !''

x x x

सचसुच व्याख्यान देना एक मुसीयत है। इच्छा हो या न हो, किन्तु यदि पहले से वचन दे दिया है तो इच्छा-चनिच्छा-पूर्वक छछ-न- कुछ कहना ही होगा। वैसे ही स्थान की पायन्दी। अमें ही एक बार एक खासे बड़े कस्बे में औद-दर्शन पर कुछ कहने के लिए एक चौरस्ते पर खड़ा कर दिया मानों सुभै सिगरेटों के इश्तहार बाँटने हों। विषय की पायन्दी भी पायन्दी है। श्रोताशों की भी वैसी ही।

श्रादमी जो कुछ दिन-रात में बोलता है, उसके वास्तविक व्याख्यान तो वे ही हैं। किन्तु उन्हें कोई महत्व ही नहीं देता। खोग प्लेट-फार्म पर दिथे गये व्याख्यानों को ही व्याख्यान समस्तते हैं।

यदि आदमी सामान्य ज्यवहार में श्रानं वाली श्रपनी २४ घंटे की वाणी को संयत श्रीर शुद्ध रख सके तो समाज को इन ज्याख्यानों की एकदम श्रावश्यकता न रहे।

श्रम भी श्रिथकांश में ये पेफड़ों के निर्श्वक ब्यायाम ही हैं।

## 88

### ये भरगान्त व्रत

श्रभा बहुत दिन नहीं हुए किसी समाचार पश्र के एक कोने में समाधार पढ़ा था कि पूर्वी पंजाब के कोई सज्जन—शायद श्री प्रवोध जन्द्र—पहाँ के कांग्रेसियों में मंज-मिलाप कराने की दृष्टि से मरणांत- जल रखने जा रहे हैं। किर उन सज्जन के जारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला। पता नहीं वह वत श्रारम्भ हुशा या नहीं ? श्रथवा श्रारम्भ हो कर फलगू नदी की तरह थोड़ी ही दूर जा कर सूख गया श्रथवा वत तो श्रारम्भ हुशा किन्तु वे सज्जन पहले से दिशेष श्रसिद्ध-व्यक्ति न होने के कारण उनके वत को समाचारपत्रों ने विशेष स्थान ही नहीं दिया।

ध्यिक दिन नहीं हुए हरदा ( जिला होशंगाबाद ) के महेशद्त जी ने भी कुछ-कुछ ऐसे ही उद्देश्य से एक जम्बा नत रखा था। उसकी समाप्ति की अवधि पहले से ही निश्चित थी। अपने नत के सम्बन्ध में उन का लो वक्तव्य छुपा था उस का कोई एक निश्चित उद्देश्य न हो कर कई उद्देश्य थे। किन्तु उन सब उद्देश्यों का इतना ही सार था कि वे कांग्रेस-संगठन को अधिक दह, अधिक पवित्र, ध्यिक अनुशासित, अधिक सुमति-पथगामी देखना चाहते थे। महेशद्त्य जी का वह नत नेताओं के—विशेषकर राजेन्द्र थानू के—धाग्रह के कारण अपनी पूरी अवधि की सीमा तक न पहुँच सका।

उक्त दोनों वत समाज-सेवा के ही बहेर्य से रखे गए कहे जायँगे।

यमी-शभी वर्धा के प्रोफेसर भंसाबी का वर समास हुआ है। उन के वर का उद्देश्य कुछ-कुछ वैसा ही था जैसे उद्देश्य के लिए पहले भी वह एक लम्बा वर रख चुके हैं। उस बार उन्होंने चिमूर थोर आधी में ब्रिटिश-साम्राज्य की पुलिस थ्रोर फौज द्वारा खियों पर जो खनाचार थ्रोर खत्याचार हुए थे, उनके विरुद्ध वर रखा था। यह वर्श हैंद्रशबाद के रजाकारों ने वहाँ थ्रपनी रियासत में जो जुल्म हा रखा है, उस के विरुद्ध था। पहला वर साठ से भी श्रिधक दिन चल कर थां। मंसाली को एकदम चीण-काय बना कर छोड़ गया। सरकार के यह स्वीकार कर लेने पर कि प्रो० मंसाली चिमूर थोर श्राधी गाँव में जा सकेंगे तथ वह लोड़ दिया गया। यह उनकी बड़ी "थ्राध्यात्मिक विजय" समझी गई थी।

यह दूसरा वत पहले की श्रवेचा बहुत कम दिनों में ही समास हो गया है।

सचगुच प्रो० भंसाली के वत मनुष्य के शरीर के सम्बन्ध में, लामान्य घादमी की सामान्य घारणाओं को बढ़ा घक्का पहुँचिते हैं। में इस बार उनके वत के पाँचनें या छुठे दिन जब उन्हें देखने गया तो वे अपने स्थान पर नहीं मिले। पता लगा कि बजाज वाड़ी स्थित अपनी 'भंसाली छुटीर' से पैदल चल कर वह चार-पाँच भील की दूरी पर सेवा प्राम गए हैं और दोपहर तक वापिस लौट थाने वाले हैं। यह प्रो० मंसाली के वत का पाँचवाँ या छुटा दिन था, तब तफ उन्होंने पानी भी नहीं पिया था।

प्रो० कोसम्बी जी ने तो श्रपना शरीरान्त कर ही दिया। इधर जितने 'भरणान्त त्रत' रखे गण उनमें राजनीतिक उद्देश्य से जेलों में रखे गण व्रतों को यदि बाद कर दिया जाय तो कोसम्बी जी का ही यह एक व्रत ऐसा था जो श्रपनी सीमा की श्रन्तिम-रेखा पर पहुँच कर ही समाप्त हुशा—प्रो० कोसम्बी जी श्रम हस संसार में नहीं रहे। व्यक्ति- गत-सम्बन्ध होने से उनका चित्र श्रीर चरित्र सदा श्रीखों के सामने नाचता रहता है।

श्रीर इन सब के ऊपर तथा मूल में रहे हैं पूज्य बापू के श्रनेक वत श्रीर महावत जिनकी यथार्थ संख्या सहसा स्मृति से लिखी भी नहीं, जा सकती।

जिस कम से उपर इन बतों का उक्तेश्व हुआ है श्रव हम उससे कुछ दूसरे कम से उन पर विचार करें। इन बतों को मैं दो श्रेशियों में बाँट से रहा हूँ—(1) श्राशायुक्त बत (२) निराशा-जनित बत।

गांधी के जितने वत हुए हैं उनका उद्देश्य प्रायः श्रुद्धि ही रहा है—! आरम श्रुद्धि हो चाहे पर श्रुद्धि हो। पर श्रुद्धि को आप समाज- सुधार भी कह सकते हैं। किसी लड़के ने गांधी जी से फूट बोज दिया। गांधी जी ने उस लड़के से भी बढ़ कर अपने को दोगी समसा। अपनी 'आरम-श्रुद्धि' के ख्याब से, उसे तथा अन्य लोगों को प्रभावित करने धीर लोगों के प्रभावित हो सकने की आशा से वत रखा।

साधक के हर प्रयत्न को नमस्कार है। साधना-पथ पर चलने वाले के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसका हर पैर सीधा ही पड़े। यदि उन का हर चरण सीधा ही पड़ता है तब तो वह साधक न हो कर, सिल्-पुरुष हो गया; श्रीर मैं बहुधा साधक को सिद्-पुरुष से बढ़ कर मानता हूँ। बिना साधक हुए कोई सिल् हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि सं गांधी जी के हर बत को, हर प्रयत्न को श्रीर उन्हों के क्या, सभी साधकों के हर प्रयत्न को नमस्कार करते हुए भी मैं समभता हूँ कि गांधी जी के बतों के सूल में जो परम्परागत 'श्राध्यारिमक-श्रास्था' रही है, वह स्वयं निराधार है। पातक्वल-योग स्वां में कहा गया है कि "श्रहिंसा में प्रतिष्ठित पुरुष के प्रभाव से उसके श्रास पास के सभी लोक निवेर हो जाते हैं।"

प्रभावित हो सकने वाकों वर प्रभाव पहला ही है, उनके अपने प्रमावित हो सकने को कम या श्रविक सामर्थ्य के शतुसार श्रीर पहला है श्रहिंसा-दृत्ति तथा हिंसा-दृत्ति दोनों का; किन्तु यह रवीकार करना कि सभी निर्वेर हो जाते हैं श्रांर हो ही जाते हैं श्रापने दिन-रात के श्रनुभव के एकदम प्रतिकृत जाना है। नाथ्राम गोडसे द्वारा गांधी जी का ही निधन हमारी बात का एक श्रत्यन्त दुःखद प्रमाण माना जा सकता है।

ऐसे 'प्रमाणों' का जो उत्तर विया जाता है दिया जा सकता है, वह हमें जात है। प्रायः यही कहा जाता है कि जहाँ वैर का स्थान न हो वहाँ 'थपने अहिंका में पूर्व कप से प्रतिब्दित न होने को' ही इसका कारण मानना चाहिए। अब पता नहीं इस 'पूर्व कप से प्रतिब्दित' होने का कौत-सा मापदण्ड स्वीकार किया जाय? "अहिंसा में पूर्ण कप से प्रतिब्दित होने से सभी निवेंर हो जाते हैं" और जिससे सभी निवेंर हो जाते हैं" जब इस प्रकार किसी भी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जाय, तब कौन है जो उसे असिद्ध कर सके।

श्रीहंसा श्रीर हिंसा दोनों ही दो वृत्तियों हैं। हिंसा के श्रामाय का ही नाम श्रीहंसा नहीं है। हिंसा-द्रेष-प्रृत्ति है श्रीर श्रीहंसा-मैत्रवृत्ति। इसमें कोई समदेह नहीं कि दोनों ही वृत्तियाँ एक दूसरे से श्रीधक प्रयक्त हैं, श्रीर यदि हम यह स्वीकार भी कर कों कि श्रीहंसा-वृत्ति ही हिंसा-पृत्ति की श्रीहंसा-पृत्ति ही हिंसा-पृत्ति की श्रीएक सीमा है। यह श्रावश्यक नहीं कि हर समय, हर स्थान पर, हर स्थिति के साथ श्रीहंसा ही हिंसा पर विजय प्राप्त करें।

यह मानना कि 'अहिंसा' की विजय चाहे हो चाहे न हो, मेजी-मूलक अहिंसा, द्वेष-मूजक हिंसा से अन्छी है, एक बात है; और यह मानना कि अहिंसा की ही विजय होती है, विजकुज दूसरी। इतिहास दमें अहिंसा तथा हिंसा दोनों की विजय की जितनी चाहे उतनी कहानियाँ सुना सकता है।

मगनान बुद्ध ने चौर तो नया जपने सभी शिष्यों तक से यह त्राशा

नहीं की थे उनकी सभी बारों मानेंगे। एक बार किसी ने पूछ ही नो लिया:--

''अमग् गोतम । क्या चापके सभी शिष्य ग्रापके अहने के अनुसार चलते हैं ?''

"कुकु चलते हैं, कुछ नहीं चलते।"

''यह फैसी बात है कि आपके सभी शिष्य भी आपके कहने के अनुसार नहीं चलते।"

"तथागत का काम है रास्ता दिखा देना, कोई चलता है कोई नहीं भी चलता ।"

अत्यन्त श्राप्तह के साथ श्रपनी बुराई किसी पर बादना तो बुरी यात है ही, परन्तु श्रपनी श्रच्छाई भी बादना कोई बहुत श्रच्छी बात नहीं है। रोनों में क्यक्ति के व्यक्तित्व का नाश या हास होता है। क्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हर बुराई-भवाई से बदकर है।

यदि कोई समभे या कहे कि अमुक क्यक्ति 'मेरी' अच्छाई के कारण अच्छा है, तो हम उस व्यक्ति को बड़ा ही 'अहंकारो' सममेंगे किन्तु यदि कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति ने जो पाप कमें किया है, वह 'मेरी' ही बुराई के कारण किया है, तो हम ऐसा कहने वाले को बहुत अच्छा सममते हैं, 'महात्मा' तक समम बेटने हैं। हम थोड़ी देर के खिए भी यह नहीं सोचते कि दोनों 'श्रहंकार' के ही दो भिन्न रूप हो सकते हैं। मुक्ते धर्मपूर्व की ये पंक्तियाँ बहुत ही मार्सिक लगती हैं—

अत्तनाव कतं पापं श्रतना सांबिस्ती श्रत्नना कतं पापं श्रत्ननाव विस्वयम्प सुद्धि श्रसुद्धि पथिस्तं न श्रन्तो श्रन्य विस्रोधिष ।

[ शपने किये पाप कर्म से आदमी अपने अपविश्व होता है, अपने श्रक्त पाप से आदमी अपने पवित्र होता है। श्रुवि-श्रशुद्धि अपनी बात है—एक आदमी दूसरे को श्रुद्ध नहीं कहता।

यूँ एक सीमा के भीतर यह बात ठीक ही है कि एक-दूसरे के जाब-

रण का एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और इस ग्रर्थ में हम सभी पर-स्पर एक-दूसरे के श्राचरण के लिए जिस्मेदार हैं। किन्तु, इस तरह ती श्राप में सभी के पाप-पुचय एक दूसरे से कट जाते हैं।

इसलिए 'आग्रह', भले ही वह सत्याग्रही का आग्रह हो, कोई वहुत श्रव्ही बात पहीं। श्रालिर हम उसी 'सत्य' का तो आग्रह कर सकते हैं, जिसे हम 'सत्य' समकते हैं। यदि हमारी समक में ही गजती हुई तो हमारे आग्रह का क्या परिणाम होगा? इसलिए सत्याग्रही के जिए भी क्या यह अच्छा नहीं कि वह वत आदि के दवाव से अपना 'सत्य' किसी पर जादने की अपेचा उसे अत्यन्त अनाग्रही-वृत्ति से अपना 'सत्य'—जो अपने को सत्य प्रतीत हो—वह निवेदन कर दे— और इस से आगो की जिम्मेदारी—उसे स्वीकार करने अथवा न करने की जिम्मेदारी—इसरों पर छोड़ दे।

'आत्म-शुद्धि' श्रथवा 'समाज-सुधार' के उद्देश्य से किये जाने वाले छतों से सर्वधा भिन्न कोटि के वे 'जत' हैं जिन्हें हम निराशा-जन्य व्रत कहते हैं। प्रो॰ कौसम्बी का धामरण जत और प्रो॰ भंसाली का यह दूसरा जत निराशा-जन्य वर्तों के उदाहरण हैं। कौसम्बी जी थीद विद्वान थे। कोरे-पुस्तक पंष्टित नहीं, विचारक भी। शरीर रोग से हेरान हो कर उन्होंने शरीर त्याग का निश्चय किया और धीरे-धीरे श्राहार कम कर शरीर-त्याग कर के ही चैन ली। भावी जीवन की श्रीर सं इतनी विकट निराशा उचित थी या नहीं, किन्तु वह निराशा ही शी— जीवन की मृत्यु के श्रागे हार।

शो० भंसाली के बारे में सुना है कि उन्हें जब बत से विरत रखने का अथन किया जा रहा था इधर भो० भंसाली ने फिर बत आरम्भ कर दिया है। उनके अब-जल-रहित बत के तेरहवें दिन तो उनका कहना था कि ऐसे संसार में जी कर मैं क्या करूंगा ? जिसमें स्तियों सक पर ऐसे अत्याचार हो रहे हों, जैसे हैदराबाह के रजाकारों हारा। प्रो॰ कोसम्बी जी की तरह प्रो॰ भंसाबी अपने से निराश नहीं हुए किन्तु 'समाज' से निराश हो गये।

प्राणों का मोह सब से बढ़ कर मोह है। और जब कोई उस मोह के सिर पर पैर रख कर हो डग भी आगे बढ़ता है तो पृथ्वो डोल ने लग जाती है। इसिलए हम प्रो॰ मंसाली के बत के बारे में जो कुछ लिख रहे हैं वह उनकी 'मानवता' से प्रभावित हो कर ही। हैदराबाद में जो कृरता, जो ज़िरुजत, व्याप रही है उससे तड़प कर जो 'व्यक्तित्व' अपने प्राणों में खेल खेलना आरम्भ कर देता है उसके 'महामानव' होने में क्या सन्देह ? विचारणीय प्रश्न यही है कि क्या बत सोती हुई 'मानवता' को जगाने के लिए एक जोरदार प्रोटैस्ट रहा है—वैसा ही जैसे जेल में पड़े रहने पर राजनीतिक कैंदियों के बत होते हैं, अथवा वह इस अत्याचारपूर्ण संसार को छोड़ कर चल देने की वैराग्यपूर्ण हच्छामात्र।

भिच्च संघ में — बुद्ध के समय में ही — एक नाई भी प्रव्नजित हो गया था। जब भिच्च यों ने संसार के दुःखमय होने की बात खुनी तो उनमें से कुछ उस नाई के पास गये और उसकी तथा उसके उस्तरे की सहायता से अपना अपना गला कटवा कर संसार से यथाशांझ 'मुक्त' जाभ करने लगे। भगवान को जब पता लगा तो उन्होंने उन मूखों की बहुत निन्दा की। संसार दुःखमय है सही, किन्तु उससे 'मुक्त होने का उपाय आत्महत्या थोड़े ही है, दुःख से मुक्त होने का उपाय है, आर्थ जीवन, श्रेण्ट जीवन।

श्रन्यथा कठिन प्रश्न से घथरा कर यदि स्लेट ही फोड़ डाली गथी तो जीवन रूपी समस्या का हुल कहाँ श्रीर कैसे हो सकेगा ?

प्रय वाप् के वर्तों, प्रो० कोसम्बी तथा प्रो० भंसाली के वर्तों की कोटि से सर्वथा भिन्न कोटि के एक और शकार के भी वर्त हैं—जैसे रामचन्द्र शर्मा 'वीर' के वर्त।

वे भी कोई चर्चा के विषय हैं !

# १२ भिन्नु उत्तम

जब भी मैं कभी बर्मा का कोई समाचार सुनता हैं तो सुके उनकी याद था जाती है, जिन्हें हम सब भूल गये प्रवीत होते हैं।

सन १६२७ की मदास-कांग्रेस में ही शायद मैंने उन्हें सबसे पहले देखा था। मैं सिंहल के रास्ते पर जैसे-तैसे मद्रास पहुँचा था। राहुल जी ने मधुरा बाबू (राजेन्द्र बाबू के निजी मन्त्री) को बिख दिया था कि वह अभी महास पहुँचने पर सिंहल तक का किराया दे दें या शायद किसी से दिला दें। मेरा हाथ खाली था थीर मैं इस चिन्ता में था कि जब लोग श्रपनी-ग्रपनी बोलियाँ बोलकर उड़ जायंगे ग्रयांत् महास-कांग्रेस समाप्त हो जायगी तो में कहाँ जाऊँगा ?

क्योंकि मैं कुछ बोह-भावना को लिये हुए सिंहल की छोर जा रहा था, इसनिए सुके सुका कि उस समय की कांग्रेस वर्किंग करेंग्री या शायद केवल श्रखिल भारतीय कांश्रेस कमेटी के सदस्य भिद्य उत्तम से मिल लूँ। उनसे जब भेंट-मुलाकात हुई और उन्हें मेरी प्रवृत्ति मालुम हुई तो उन्होंने कहा कि चली, मेरे साथ बर्मा चलो। मैं रास्ते के सब खर्च त्यादि की न्यवस्था कर दुँगा।

किन्तु में तो सिंहल जाने के लिए इड़-निश्चयी था। नम्नतापूर्वक उत्तर दिया-नहीं भन्ते, मैं तो एक बार रामेश्वर पहुँच कर भारतमाता के चरणों में प्रणाम कर के ही श्राना चाहता हैं।

उस समय तक उद् समाचार-पत्रों की कृपा से में उन्हें भिन्न

श्रीटासाही समक्तताथा। श्रीर न जाने मिच्च श्रीटामाश्रीर श्रीटावा-कान्फ्रस में कुछ बहुत भेद भी न कर पाताथा!

दो-तीन वर्ष सिंहज रहकर भारतीय सत्याग्रह-संग्राम में हिस्सा तोने की इच्छा से जब में १६६० में बम्बई भाग श्राया, तो उस समय वे बम्बई के प्रसिद्ध बुद्ध-भक्त स्वर्गीय डा० नायर के यहां ठहरे हुए थे। में उनसे मिला। बहुत देर तक बातें कीं। बड़ी जली-कटी सुनने को मिली। उस दिन पहले-पहले में इस बात को समक सका कि प्रकाश की श्रावश्यकता हो तो श्राम से नहीं घबराना चाहिए। भिन्न उत्तम सचमुच कुछ इतने खरे थे, इतने श्राम थे कि सहज में उनके पास कोई उहर ही न सकता था, किन्तु ऐसी श्राम कि समय श्राने पर वह दूसरों को पिधलाने का कारण बनने की बजाय स्वयं ही पिधल जाये।

बीच-बीच में भेंट हुई तो, किन्तु कानपुर-हिन्दू महासभा की समाप्ति के बाद तो उन्होंने सुभे अपना अनुचर ही बना लिया; बोले—चलो साथ चलें। मेरी अपेचा कहीं ज्येष्ठ होने से उनका सुभ पर यही अधिकार था जो बड़े भाई का छोटे भाई पर; यह किसी से मेरा जिकर भी करते थे तो भाई आनन्द जी ही कहते थे। कानपुर-अधिवेशन की ही, उनकी कम से कम तीन बार्ते हृदय पर शंकित हैं:

यधिवेशन हो रहा था। कार्यसिमिति में यथवा हिन्दूसभा में बुद्ध-गया का प्रश्न उपस्थित था। बौद्ध होने से उनकी स्वामाविक सहानुभूति ही नहीं, उनका हृद्य बौद्ध-माँग के साथ था, किन्द्र हिन्दू-महासमा के अध्यक्त की हैसियत से वे तटस्थ रहने के लिए मजबूर थे। बर्दी विषम परिस्थिति थी। सब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोक्च-एक शेर था। वह प्रायः जानवरों को अपना मुंह सुंघाता और उनसे पूछता कि उसके मुंह से सुगन्ध आ रही है या दुर्गन्ध? कोई डर के मारे कह देता कि आपके मुंह से सुगन्ध आ रही है। शेर उसे डाँटता में दिन-भर जानवरों को मार-मार कर खाता रहता हूँ मेरे मुंह से सुगन्ध कैंसे आ सकती है? और वह उसे खा जाता। कोई जान-

वर साफ-साफ कह देता कि आपके मुंह से दुर्गन्ध आ रही है, तब शेर गर्ज उठता—में जंगल का राजा, मेरे मुंह से दुर्गन्ध आ सकती है ? वह उसे भी खा जाता। एक गीवड़ ने सोचा क्या किया जाय, दोनों तरह जान जाती है। शेर ने उससे भी पृत्रा—मेरे मुंह से सुगन्ध आ रही है अथवा दुर्गन्ध ? गीवड़ बोला—हुलूर मुके तो जुकाम हो रहा है। पता ही नहीं लगता कि आपके मुंह से सुगन्ध है अथवा दुर्गन्ध ? सब लोग खिलखिला कर हंस पड़े। भाई परमानन्द, जो हिन्दूसभा के कार्याध्यच थे, तो एकदम लोट-पोट हो गये। सभी भिन्न उत्तम की इस चनुराई पर प्रसन्न थे कि उन्होंने अध्यच की तटस्थता की रन्ना करते हुए अपना मत भी ब्यक्त कर ही दिया।

मैं उनके साथ सारा उत्तर भारत घूमा। वे भाषात्रों में व्याकरण-शुद्ध भाषा न बोलते थे, किन्तु ऐसा एक भी अवसर याद नहीं जय उनके प्रस्थुरपत्रमतित्व ने उनका साथ छोड़ा हो।

श्रधिवेशन समास हुआ तो कानपुर के ही किसी एक बहे श्रोषधालय के मालिक उन्हें अपने यहाँ बुलाकर उनका स्वागत-सत्कार करना चाहते थे। मैंने देखा कि वह बराबर बच रहे हैं। एक बार बोले—हमें अपने यहाँ बुलाकर अपनी द्वाइयों का ही विज्ञापन करेगा। श्रधिक श्राप्रह करने पर चले गये और वहाँ उनकी सम्मति-पुस्तक में बड़ी ही श्रान्यमनस्कता के साथ मुभे दो शब्द लिख देने का श्रादेश भी दे दिया।

बात तो छोटी सी ही है किन्तु भिन्न उत्तम की विशेषता पर प्रकाश डालती है। उन्हें गांधी जी की ही तरह अपने संगी-साधियों का बड़ा ख्याल रहता था। उत्सव की समाप्ति पर जब उन्होंने अपने सभी साथियों के लिए सवारी की उचित ब्यवस्था के बारे में अपना संतोष कर लिया तब ही वे मोटर में सवार हुए।

वे हिन्दू महासभा के अध्यक्त थे, किन्तु ऐसे अध्यक्त जो हिन्दू महा-सभा के कांग्रेस-विरोध के पक्के विरोधी। भिक्त उत्तम अध्यक्त और भाई परमानन्द उपाध्यस । श्रजम बेमेल जोड़ी थी। श्रीयुत जुगल-किशोर विड्ला के विशेष प्रयत्न से ही वे हिन्दू महासभा के श्रध्यस बने थे। किन्तु थोड़े ही दिनों में लोगों को पता लग गया कि यह टेढी-मेदी हिन्दी बोलने वाला बौद साधु प्रायः हर बारे में श्रपनी स्पष्ट राश रखता है, श्रीर उसके धर्म को श्रथवा उसकी राजनीति को पचा जाना श्रासान नहीं।

दिली में प्रसिद्ध आर्थसमाजी नेता ला॰ नारायणदत्त्र जी के यहाँ उतरे थे। एक दिन लाला जी ने कहा—देखिये मित्र जी इस जिन्न में राम, कृष्ण और अन्य अवतारों के साथ बुद्ध का भी चित्र है। सोचा होगा भिन्न जो बड़े प्रसन्न होंगे! बोले क्या ख़ाक है! एक योगी को कागभोगियों के साथ ले जा बिठाया है। ऐसी तीखी बात कह सकने वाले अपने सभापति को कोई क्या कहे? हिन्दू-बौद्ध एकता का प्रदर्शन करने के लिए जिसे अभी चार हां दिन हुए सभापति बनाया, उससे जड़ा भी नहीं जा सकता था!

भिन्न उत्तम चाहते थे कि हिन्दू महासभा राजनीति में न पड़कर केवल समाज-सुधार का कार्य करें। राजनीति में वह कांग्रेस के साथ थे। जो हिन्दू महासभा को करना चाहिये था, वह या तो करती ही न थी, या उससे होता ही न था। इसलिए भिन्न उत्तम उसे कभी-कभी बड़े थाड़े हाथों लेते थे। रावलिंडी की एक सभा में लोगों ने, जिनकी राजनीति केवल चुनाव लड़ने और मुसलमानों को गालियों देने थथवा उनकी शिकायतें करने में ही समास हो जाती थी, भिन्न उत्तम को चारों और से घेरा। जब भिन्न उत्तम से न रहा गया तब उपस्थित लोगों को डांटकर बोले—राजनीति-राजनीति करता है। छोड़ेगा सरकारी रेल-तार, छोड़ेगा सरकारी डाकलाना। करेगा खंग्रेजी स्कूलों और कचहरियों का वायकाट। होता-जाता कुछ नहीं। राजनीति, राजनीति करता है! उनको वह डांट मुसे श्रमो भी उपों-की-त्यों

सुनाई दे रही है। उसने रावलिपंडी के उन हिन्दू महासभाई गेताश्रों को एकवारगी ही ठंडा कर दिया।

श्रव हिंदू महासभा जिस बात को श्रपनाने की बात कर रही है, काश उसने श्रपने श्रारम्भ से ही उसे श्रपनाया होता। किन्तु सामा-जिक क्रान्ति का कार्यक्रम किसी को भी श्रपील नहीं करता। न कांग्रेस ने ही उसे श्रपने हाथ में जिया श्रीर न हिन्दू महासभा ने ही।

लोगों को देखा है कि वे प्रायः दूसरों पर नीति-शास्त्र के नियमों को बड़ी कहाई से लादते हैं। किन्तु भिच्च उत्तम अपने ही प्रति विशेष रूप से कड़े थे। दूसरा आदमी चाहे प्रायः कैसा भी हो, उसे निभा लेते। एक बार न जाने पंजाब में हो कहाँ से कहाँ की यात्रा की जा रही थी। रात के समय ड्योड़े दर्जे में चढ़े: डिब्ये में जगह काफी थी। लोगों ने कहा कि आपका बिस्तर खोलकर विद्या दें। लेट जाइयेगा। बोले—नहीं हमने लेटने का टिकिट नहीं लिया है। वह सारी रात अपने विस्तर के सहारे बेंटे रहे। एक मिनिट भी विस्तर विद्याकर लेटे नहीं।

वे नित्य कुछ पाली सूत्रों का पाठ किया करते थे। दिन में ध्रमर स्याख्यानों का तांता लगा रहे तो कोई परवाह नहीं। शाम को यदि पाठ करने के लिए समय नहीं मिला है तो कोई चिन्ता नहीं। रात के बारह बजे के बाद तो रात श्रपनी है। मैंने उन्हें रात के एक ध्रीर दो बजे पाठ करते देखा है; बिना पाठ किये सोते कभी नहीं देखा।

श्रपने प्रति तो इतने कड़े किन्तु दूसरों के प्रति ? एक पंजाबी तस्या इमारे साथ चल रहे थे। दो-चार स्टेशन साथ रहने पर ही मुक्ते सन्देह हुआ कि वह खाने-पीने की चीज़ें खरीदने जाते हैं तो बीच में कुछ पैसे बना के ते हैं। मैंने महास्थिवर का ध्यान श्राकिपत किया। बोले—श्राखिर इतनी गर्मी में श्रपने पीछे-पीछे दौहता है। कोई नेतन तो पाता नहीं। कुछ-न-कुछ बनायेगा ही। बहुत नहीं बनाता। खुप रहो। प्रायः हर देशाटन करने वाले को दो-चार भाषाओं से परिचय हो ही जाता है। भिद्ध उत्तम अपनी मातृ-भाषा वर्मी के अतिरिक्त, जापानी, बंगला, हिन्दी, अंग्रेजी और दो-एक और भाषाएँ बोल लेते थे; किन्तु सभी टूटी-फूटी। अपने भाषणों में दो-एक अंग्रेजी वाक्यों के प्रयोग वे किया करते थे, जो व्याकरण की दृष्टि से प्रायः अशुद्ध होते और जो उनके समय के अंग्रेजी से अपरिचित्त अथवा अल्प-परिचित व्याख्याताओं की विशेषता थी। दिंदी-हिंदुस्तानी में वे निधदक बोलते थे, मानों कोई सदक कूटने वाला हंजन सदक कूटता चला जा रहा हो!

भापणों में हॅं साते भी खूब थे और कभी-कभी तो विरोधी का ऐमा मजाक बनाते मानों कोई चार्ली चेपलन ही रंगमंच पर उतर श्राया हो!

उन्हें अपनी माना से बहुत सा रूपया मिला था। उनकी इच्छा थी कि वह सारा रूपया नागरी अचरों में पाली त्रिपिटक के मुद्र्य पर खर्च हो जाय। कितने बड़े खेद की बात है कि भारत की अपने बुद्ध पर इनना गर्व है, और उचित गर्व है; किन्तु बुद्ध के जो मूल उपदेश पाली भाषा में सुरचित हैं, उन्हें यदि आप आज भी पदना चाहें तो वे आपको देवनागरी अचरों में पढ़ने को न मिलेंगे? आप उन्हें रोमन अचरों में पढ़ सकते हैं, सिहल अचरों में पढ़ सकते हैं, बर्मी अचरों में पढ़ सकते हैं, बर्मी अचरों में पढ़ सकते हैं, स्यामी अचरों में पढ़ सकते हैं, किन्तु बुद्ध की अपनी भूमि के आज के देवनागरी अचरों में महीं पढ़ सकते। मिन्नु उत्तम की प्रेरणा से राहुल जी ने नागरी अचरों में जिपिटक-मुद्र्य के कार्य को अपने हाथ में लिया। मिन्नु जगदीश करवप और इन पंक्तियों के लेखक ने भी उसमें सहयोग देना स्वीकार किया। खुदक पाठ के न्यारह ग्रन्थ छुपे भी, किन्तु राहुल जी के बहुधन्धीपन के कारण और इम लोगों के उस कार्य को अपने सिर न और सकने के कारण यह

गाड़ी आगे न चल सकी। भिचु उत्तम की वह पुण्यमयी इच्छा मन ही मन रही।

उन्होंने वर्मा के सार्वजनिक जीवन की प्रायः हर तरह से उभारने का प्रयत्न किया था। जनता के प्रिय-भाजन होने के हिसाब से तो वे वर्मा के गांधी थे। चलते थे तो स्त्रियाँ अपने सिर के बाल उनके पैरों के नीचे विखेर देती थीं; बड़े ही आदरणीय, बड़े ही स्पष्टवका।

किन्तु, हाय री छ्लाना राजनीति ! उनके श्रान्तिम दिन बारे दुः स्मय बीते । वर्मा के दो राजनीतिक दलों में से एक का साथ उन्होंने जन्म-भर दिया । श्रांतिम दिनों में उसे छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गये । जिसे छोड़ दिया था वह दल जीत गया, जिसमें शामिल हुए वह दल हार गया । भिन्न उत्तम कहीं के न रहे ।

उनके श्रंतिम दिन विद्यान्त शब्द के यथार्थ शर्थ में एक विद्यान का जीवन था। अपूनी चप्पल श्रपती बगल में लिए लोगों ने उन्हें बर्मा की सहकों पर फटेहाल घुमते देखा है!

किन्तु, जब उनका शरीरान्त हुआ यर्मी जाति ने उनके प्रति वही गौरव प्रवृशित किया, जिसके वे अधिकारी थे।

बर्मा के स्वातन्त्रय-ग्रान्दोत्तन के साथ उनकी याद ग्रमिट है।

# 33

## स्वातंत्र्य वीर "दुष्टयामगी

१४ अगस्त के दिन हमें अपने देश के उन वीरों की गाथाओं की याद तो आनी चाहिये, जिनके नाना प्रकार के बिलदानों के फल-स्वरूप हमें अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, किन्तु साथ ही अन्य देशों के सीरों की गाथाएँ भी याद आनी चाहियें, और युग-युग के वीरों की।

सिंहल के 'शिवाजी' की वीर-गाथा इस प्रकार है''''

"उस देवी ने समय पाकर स्वानामधन्य उत्तम पुत्र की जन्म दिया। उस समय महाराज कुल में बहुत श्रानन्द हुश्रा ॥१६॥ उस बालक के पुष्यासुमव से उस दिन नाना प्रकार के रत्नों से भरी हुई सात नार्वे जहाँ तहाँ से श्राईं ॥६०॥

" पुत्र के मंगल नाम-करण के समय राजा ने बारह हजार भिचुथों को निमन्त्रण दिया, लेकिन दिल में सोचा—'यदि मेरे पुत्र को श्रिखल लंका द्वीप का राजा होना है, धौर राज्य प्राप्त कर सम्बुद्ध शासन की अकाशित करना है, तो मेरे पुत्र को गीतम नाम स्थिवर ग्रहण करें धौर यही शारण शिचा देवे। वह सब वेंसे ही हुआ। ॥६४-६६॥

"तमाम शकुनों को देखकर सन्तुष्ट-चित्त राजा ने संघ को पायस (खीर) दान दिया और पुत्र का नाम-करण संस्कार किया। महाग्राम का नायकत्व और पिता का नाम दोनों हकट्ठे करके ग्रामणी श्रभय नाम रखा गया। ॥७०-७१॥

"महाश्राम में प्रविष्ट हो राजा ने चौथे दिन देवी से सहवास किया।

उससे देवी को गर्भ स्थापित हुन्ना। समय पाकर पुत्र उत्पन्न हुन्ना। राजा ने उसकी तिस्स ( = तिष्य ) नाम दिया। बड़े परिजनों के बीच दोनों बालक बढ़ने लगे। ।।७२ -७३॥

"श्रन्न-पाशन मंस्कार के समय दोनों पुत्रों के श्रादर-भाजन राजा श्रीर रानी ने पाँच सी भिचुश्रों को पायस प्रदान कर उनके खाये भात में से थोड़ा मात सोने की थानी में लेकर 'हे पुत्रो! यदि तुम हुद्ध शासन को छोड़ो, तो तुम्हें यह भात न पचे' कह उन्हें वह भात दिया। उस कथन के श्रर्थ को समक उन दोनों राजकुमारों ने वह पायस सन्तुष्ट-चित्त हो श्रमृत की तरह खा लिया।। ७०॥

#### × × ×

"क्रम से दस श्रीर बारह वर्ष की श्रायु होने पर परीचा जेने के इच्छुक राजा ने पूर्व-वत् भिच्छशें को भोजन खिलाकर उनका उच्छिष्ट भात थाली में मंगघाया, श्रीर उसे बालकों के समीप रखवाकर तीन हिस्सों में बंदवाया। श्रीर कहा—'श्रपने कुल-देवताश्रों श्रीर भिच्छों से कभी विमुख न होगे। श्रीर हम दोनों भाई सदैव एक दूसरे के प्रति ह प-रहित रहंगे,' सोचकर यह दूसरा हिस्सा खाश्रो॥ ७८—८१॥

विहार-देवी आमणी के पास पहुँची श्रौर उसे शान्त करती हुई बोली—''पुत्र हाथ-पाँव पसार कर शयनासन ( = पलंग) पर सुख से क्यों नहीं सोते ?'' उसने उत्तर दिया—''गंगा पर दिमठ हैं, ग्रौर इधर गीठा—ससुद्र है, में शरीर फैलाकर कहाँ सांऊँ!''

उस प्राप्तणी के श्रमिप्राय को सुन कर राजा चुप हो गया।। ८० ॥
× × ×

उस समय हाथी, घोड़ों श्रोर तलवार चलाने की विद्या में छशल, सिन्दु-हुस्त ग्रामणी राजङ्कार महाग्राम में रहता था॥ १॥

"राजा ने राजकुमार तिस्स (=ित्य) को सेना श्रीर बाह्रनों से परिपूर्ण कनपद की रचा के लिए दीर्घवाणी में रख दिया॥ २॥"

समय पाकर श्रपनी शक्ति को देखते हुए कुमार श्रामणी ने पिता को कहला भेजा—"हम द्रविहों से लहेंगे।। ६।। पिता ने उसकी रचा के लिए 'गंगा को इस पार का देश पर्याप्त हैं' कहकर उसे रोका। उसने पिता को तीन बार यूं ही कहलाकर भेजा॥ ४॥ चौथी बार उसने पिता के पास स्त्रियों का कोई गहना भिजवाया, श्रोर उसके साथ 'यदि मेरे पिता पुरुष होते तो ऐसा कभी न कहते, इसलिए यह स्त्रियों का श्राभरण पहनें' कहला भेजा॥ ४॥ राजा ने उस पर कोधित होकर कहा—'एक साने की हथकड़ी बनवाशी। इस्म हथकड़ी से उसे बांध्रांगा; क्योंकि किसी श्रीर प्रकार उसकी रचा नहीं की जा सकती।' पिता से नाराज हो ग्रामणी भागकर मलंग प्रान्त को चला गया। पिता के प्रति इस दुष्टता के कारण ही उसका नाम 'दुष्ट श्रामणी' हुआ॥ ७॥

राजा दुष्ट-प्रामशी की युद्ध के लिए श्राया सुनकर नरेश ने मंत्रियों युद्धाकर कहा—"वह राजा स्वयं योघा है, श्रीर उसके पास योघा भी बहुत हैं। हे श्रमात्यों ! हमें क्या करना चाहिये; हमारे श्रमात्य क्या सीचते हें ?"

ऐलार नेश्य के दीर्घजन्त् प्रसृति योघाणों ने "कल युद्ध करेंगे—" ऐसा निश्चय किया ॥ २४ ॥ दुष्ट ग्रामणी राजा ने भी माता के साथ परामर्श करके उसके परामर्शानुसार बत्तीस सेना-ब्यूह किये । राजा जैसी छप्रधारी मृतियाँ प्रत्येक व्यूह में रखवा, राजा स्वयं धन्दर के व्यूह में ठहरा।। ४४—४६॥ योग्य सेना और वाहन सहित ऐलार राजा तैयार हो महापर्वत नामक हाथी पर चढ़कर वहाँ श्राया।। ४७॥

संग्राम के समय, भयानक युद्ध करने वाले महा बलवान दीर्घनन्त ने ढाल तलवार लेकर श्राकाश में श्रट्रारह हाथ ऊँचा जा वह राजा रूपी मृति तांड़ दी। पहला सेना-च्यूह तोड़ दिया॥ ४८---४६॥ इसी शकार यह बलवान शेष सेना-ब्यूह भी नष्ट कर राजा दृष्ट ग्रामणी कं ब्यूह पर मा पहुँचा।। ६०।। राजा के ऊपर भाक्षमण् करने आते हुए उस योघा को सुरनिमिल योघा ने छपना नाम सुना कर लल-कारा।। ६१ ।। द्रमरा (दीर्घजन्तू) 'उसकी बध करूँ' सोच आकाश में कृदा। सुरिमिक्तिन ने उत्तरते हुए दीर्घनन्त् के श्रागे डाल कर दी ॥ ६२ ॥ 'इसे ढाल सहित छेढ़ गा' सोच दीर्धजन्त ने खड़ग मं ढाल पर प्रहार किया। दूसरे ने ढाल छोड़ दी। छुटी ढाल की काटता हुआ दीर्धजन्तु गिर पड़ा। सुरिनिमिलन ने उठ कर शक्ति ( शस्त्र ) सं उस गिरे हुए को मार खाला ॥ ६८ ॥ तिस्स दंव ने शंख-व्यति की । विभिन्न सेना भंग हो गई। राजा पेजार भी लौटा। बहुत सार दिसिल मार खाले गये।। ६४।। नहीं वापी का जल मरे हुआें के जल ले लाल हो गया। इसीलिये वह वापी क्लास्थ-वापी नाम से धिमद हर्द्ध ॥ ६६ ॥

राजा दुष्ट यामणी ने भेरी बजवा दी—सुके छोड़कर थन्य कोई ऐकार को नहीं मारेगा। फिर स्वयं समग्रह हो, उपजल हाथी पर चढ़, राजा ऐकार का पीछा करता हुया (नगर के) दिख्या हार पर था पहुँचा।। ६७—६८।। दिख्या हार के सामने दोनों राजा जहे। ऐकार ने दुष्ट यामणी पर तोमर फेंका। दुष्ट यामणी ने उसे खाकी जाने दिया। फिर अपने हाथी के दांगों से उस महापर्वंत हाथी को खड़ाया और ऐजार पर तोमर फेंका। ऐकार हाथी सिहत वहाँ खेत रहा।। ६६—७०।।

रथ, सेना घोर बाहन के साथ राजा ने संग्राम जीत लिया। तसाम लंका को एक-छुत्र कर नगर में भेरी बजवाकर, चारों घोर से एक योजन तक के लोग एकत्र कराकर उसने ऐतार का सत्कार करवाया॥ ७२॥ उसके गिरने के स्थान को कृटागार से दकवाया। वहाँ चेंत्य बनवाया घोर पूजा करवाई ॥ ७३॥

उसी पूजा के विचार से आज भी सब स्थान के समीप जाते समय लंका के नरेश बाजा नहीं बजवाते।

इस प्रकार दुष्ट ग्रामणी ने दमिल राजाओं को जीत लंका का एक-छत्र राज्य किया।

# 88

# व्यक्ति का पुनार्निर्मागा

थ्राज पुनर्निर्माण की चर्चा है व्यक्ति के नहीं, समाज के। श्रपने नहीं, दूसरों के। क्या व्यक्ति का पुनर्निर्माण एकदम उपेचा की चीन हैं?

यह सस्य है कि व्यक्ति समाज को उपज है, और यदि सारा समाज लूजा-लंगड़ा रहे तो एक व्यक्ति भी सीधा नहीं ही खड़ा हो सकता। किन्तु फिर समाज भी तो व्यक्तियों का ही समृह है। यदि व्यक्ति, व्यक्ति की थांग ध्यान दे अथवा व्यक्ति अपनी ही और ध्यान न दे तो समाज भी थाखिर कैसे सीधा खड़ा हो सकता है?

श्रंभेजी की प्रसिद्ध तुक-बन्दी है-

If every body looks to his own reformation, how very easy to form a nation.

यदि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने सुधार की श्रोर ध्यान दे तो एक जाति का निर्माण कितना श्रासान है।

बीह धर्म में सम्यद-व्यायाम के चार थंग कहे गये हैं-

- इस बात की सावधानी रखना कि अपने में कोई अवगुरा आ न जाये।
  - २. इस बात का प्रयत्न कि श्रपने अवगुण दूर हो जायें।
- २. इस बात की सावधानी रखना कि श्रपने सद्गुण चले न जायें।

४. इस बात का प्रयत्न करना कि अपने में नये सद्गुण चले आयें।

याग में यदि अच्छे फत-फूल न लगवाये जायें श्रीर जमीन की यूँ ही वेकार पड़ा रहने दिया जाय तो उसमें वेकार के माड़-मंकाड़ उग ही श्रायोंगे। यदि श्रवगुणों को दूर करने श्रीर सद्गुणों को लाने का उपाय निरन्तर नहीं किया जायगा तो श्रवगुण बने ही रहेंगे, श्रीर सद्गुण नहीं ही श्रा पायेंगे। इसिलिये यदि इस चतुर्मु की कार्यक्रम को घटाकर इसके केवल दो श्रंगों को स्वीकार कर लिया जाय तो भी में समकता हूँ भगवान बुद्ध का उद्देश्य पूरा हो सकता है:—

श्रवगुणों को दूर करना शौर सद्गुणों की श्रपनाना यह दोनों भी क्या श्रथं की दृष्टि से एक ही नहीं हैं? इस का उत्तर 'हां' श्रौर 'नहीं'—दोनों देना होगा।

एक आदमी की न्यर्थ बक-बक करने की आदत है। यदि यह अपनी आदत को छोड़ता है तो वह अपने न्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है। किन्तु साथ ही और अनायास ही वह मित-लाघी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ 'हां' पन्न का उत्तर। किन्तु एक दूसरे आदमी को सिग्नेट पीने का अभ्यास है। वह सिग्नेट पीना छोड़ता है, और उसकी बजाय द्ध से प्रेम करना सीखता है। तो सिग्नेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है, और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। दोनों दो भिन्न वस्तुएँ हैं— पृथक्-पृथक्।

श्रवगुणों को दूर करने और सद्गुणों को अपनाने के प्रयत्न में, में सममता हूं कि श्रवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेचा सद्गुणों को श्रपनाने का ही महत्व अधिक है। किसी कमरे में गन्दी-हवा और स्वच्छ-वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गन्दी हवा को निकालने का सबसे श्रव्छा उपाय एक ही है—सभी द्रयाजे और खिड़कियाँ खोलकर स्वच्छ-वायु को श्रन्दर शाने देना।

श्रवगुर्गों को भगाने का सबसे श्रव्हा उपाय है, सद्गुर्गों की श्रपनाना।

ऐसी बातें पढ़-सुनकर हर श्रादमी यह कहता सुनाई देता है जो किसी समय विचारे दुर्योधन के मुँह से निकलो शीं:

'धर्म' जानता हूँ उसमें प्रयुत्ति नहीं । 'ग्रधर्म' जानता हूँ उससे निवृत्ति नहीं ।

एक श्रादमी को कोई छुटेव पड़ गई—सिर्मेट पीने की ही सही। श्राद्मधिक सिनेमा देखने की ही सही। विचारा बहुत 'संकल्प' करता है, बहुत 'कसमें' खाता है, कि श्रव सिग्नेट न पीऊँगा, श्रव सिनेमा देखने न जाऊँगा, किन्तु समय श्राने पर जैसे श्राप ही श्राप उसके हाथ सिग्नेट तक पहुँच जाते हैं, श्रीर वह सिग्नेट उसके सुँह तक। शिचारे के पींच सिनेमा की श्रोर जैसे श्राप ही श्राप बढ़े चले जाते हैं।

क्या 'सिग्रेट' न पीनं का ग्रीर 'सिनेसा' न देखनं का उसका 'संकर्द्र' सचा नहीं ? क्या उसने क्रूटी कसम खाई है ? क्या उसके संकर्द्र की ददना में कभी है ? नहीं, उसका 'संकर्द्र' तो उतना ही दह है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार-बार श्रसफलाता क्यों होती है ? होती है श्रीर बार-बार होती है।

इस 'असफलता' का कारण और 'सफलता' का रहस्य कदाचित् इस एक ही उदाहरण से समक में स्ना जाय।

जसीन पर एक छ: इंब, या एक फुट लम्बा, चौड़ा लकड़ी का तहता रखा है। यदि आप से उस पर चलने के लिये कहा जाय तो क्या आप चल सकेंगे? वयों नहीं? बड़ी आसानी से। श्रव इसी तहते के एक सिरे को धि.सी मकान की छत पर रख दिया जाय, और श्रेप तख्ते की पूँही खुले आकाश में श्रागे यहा दिया जाय और तब श्रापसे इसी तख्ते पर चलने के लिये कहा जाय तो क्या श्राप तब भी उस पर चल सकेंगे? 'डर लगेगा। नहीं चल सकेंगे।'

कोई पूछे क्यों ? त्राप इसके अनेक कारण बताएँ गे। सचा कारण

एक ही है। प्याप नहीं चल सकते, क्योंकि आप समभते हैं कि आप नहीं चल सकते।

यदि श्राप विश्वास कर लें कि श्राप चल सकते हैं, श्रीर उसी लकड़ी के तकते को थोड़ा-थोड़ा जमीन से ऊपर उठाते हुए उसी पर चलने का श्राम्यास करें तो श्राप उस पर बड़े श्राराम से चल सकेंगे। सरकसवाले पत्तले-पतले तारों पर कैसे चल लेते हैं ? वे विश्वास करते हैं कि वे चल सकते हैं, श्रीर तद्नुसार श्रम्यास करते हैं। वे चल ही लेते हैं।

यदि श्राप किसी श्रवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर-रहने के दढ़ संकरप करना छोड़िये, क्योंकि श्रव श्राप उससे दूर-दूर यहने की 'कसमें' खाते हैं, तब भी श्राप उसी का चिन्तन करते हैं। चोरी न करने का संकरप भी चोरी का ही संकरप है। पच में न सही, विपच में सही। है तो चोरी के ही बारे में। 'चोरी' न करने की इच्छा रखने वाले को 'चोरी' के सम्बन्ध में कोई संकरप-विकरप ही न करना चाहिये।

यदि हम अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान न बनायें तो हमारे अवगुण अपनी मौत आप मर जायंगे।

हमें श्रपने संकल्प-विकल्पों द्वारा श्रपने सद्गुणों को बनवान बनाने की श्रावश्यकता है।

यदि श्रापकी प्रकृति 'चंचता' है—श्राप श्रपने 'गम्भीर-स्वरूप' की 'भावना' करें। यथावकाश श्रपने मन में श्रपने 'गम्भीर-स्वरूप' का चित्र देखें। श्रचिरकाज में ही श्रापकी प्रकृति बद्दल जायगी।

यदि श्रापकी श्रक्ति 'श्रस्वस्थ' है, श्राप श्रपने 'स्वस्थ-स्वरूप' की 'भावना' करें। यथानकाश श्रपने मन में 'स्वस्थ-स्वरूप' का चित्र देखें। श्रचिरकाल में ही श्रापकी श्रकृति बद्दल जायगी।

यदि श्रापकी प्रकृति 'श्रहान्त' है—श्राप श्रपने ही 'शांत स्वरूप' की 'भावना' करें। यथावकाश श्रपने मन में श्रपने 'शांत स्वरूप' का चित्र देखें। श्रचिरकाल में ही श्रापकी प्रकृति बदल जायगी। शायद श्रापको 'गम्भीरता', 'स्वास्थ्य', 'शांति' की उतनी श्राव-श्यकता ही नहीं, जितनी दूसरी जौकिक चीज़ों की।

उन चीज़ों की प्राप्ति में यह नियम निश्चयात्मक रूप से सहायक होगा, किन्तु निर्णायक नहीं।

संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकृत में हों तो अकेली 'भावना' क्या करेगी ? कोई तर्ण अपना शरीर बलवान बनाना चाहता है। खाने-पीने के साधारण नियमों का खयाल नहीं करता, स्वच्छ वाशु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल 'भावना' के ही बल पर 'बलवान' होना चाहता है। यह असम्भव है।

'सावना' श्रपना काम करती है, किन्तु श्रकेली 'मावना' खाने-पीने, स्वन्द-वायु श्रीर व्यायाम—सभी की जगह नहीं ले सकती।

जो 'वलवान' बनने की सच्ची 'भावना' करेगा यह श्रपने खाने-पीने, स्वच्छ वायु धौर च्यात्राम की भी चिन्ता क्यों न करेगा ?

इन घर्यों में 'भावना' को सर्वार्थ-साधिकार कहा जा सकता है। ' सब भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे जैन, बौद्ध, हिन्दू— सभी ने खपने-छपने धर्म-ग्रन्थों में स्थान दिया है—

> सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति प्रमुद्दता, दुखियों के प्रति द्या, दुष्टों के प्रति डपेसा।

सचमुच इससे बढ़कर 'ब्रह्म-विद्वार' की कल्पना नहीं की जा सकती।

# g y

## रेल का टिकट

भला हो सिस्टर निवेदिता का। उसने कहीं लिखा है कि यदि देश की सेवा करनो हो तो पहले अपने देश का परिचय प्राप्त करो। उसके लिए आवश्यक है कि धर-धर घूमो, गाँव-गाँव घूमी, नगर-नगर घूमो, शहर-शहर घूमो। मैं नहीं कह सकता कि मुक्तसे अपने देश की कुछ सेवा बन पड़ी अथवा नहीं, किन्तु सिस्टर निवेदिता के उस क्यन की कुपा से मैं घूमा खूब हूँ।

मेरे घूमने का उद्देश्य वे.वल देशा-दर्शन था श्रीर साधनों के नाम पर एक प्रकार से 'शून्यवाद।' पैदल चलना श्रीर माँग खाना इन्हीं दो को मैं अपने उन दिनों के घुमनकड़ी जीवन की ग्राधार-शिला कह सकता हूँ।

हाँ, साथ में थी 'हीरो एन्ड हीरो वर्शिप' श्रंग्रेजी किताब। उसका सुक्त पर कम उपकार नहीं।

## X x

जिस दिन की बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस शाम को मैं एजोरा की मसिद्द गुफाएँ देखकर जौटा था। पैदल तो चला ही करता था किन्तु प्रायः रेज की पटरी के किनारे-किनारे, जिससे कमी-कभी रेख की सवारी का जुगाइ भी लग ही जाता।

सामान्य सौर पर मैं भोजनीपरांत ही किसी तूसरे स्थान के लिए प्रस्थान किया करता। साम तक चलते रहकर किसी भी रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में जा ठहरता। जब यधिक सम्ध्या हो जाती तो छोटेछोटे स्टेशनों पर तो प्रायः स्टेशन मास्टर के ही कमरे में जाकर बड़ी ही
साधुता से पूछ्ता—''क्या याप मुक्ते यहाँ बैठकर लैंक्प के प्रकाश में
थोड़ी देर कुछ पढ़ते रहने की ब्राज्ञा देंगे?'' किसी का क्या विगड़ता
था। सामान्य साधु से जोन पढ़ने-किखने की बहुत ब्राशा नहीं रखते।
मेरे अपने क्छ भी एक धेले के राम रज में रंगे ही थे। प्रकाश में बैठकर पढ़ने की ब्राज्ञा कौन नहीं देगा? प्रायः सभी दे देने थे। किन्तु,
पाँच-दस मिनट भी न बीतते होंगे कि उनकी उत्सुकता उन्हें चैन न
लेने देती। कभी तो वे केवल पूछ्ते भर थे—''महाराज, क्या पढ़ रहे
हें?'' कभी स्वयं उठकर काँकते। जब उन्हें पता लगता कि में एक
ब्रंग्रेजी किताब पढ़ रहा हूँ बौर वह भी कोई सामान्य स्कूली किताब
नहीं है तो मैं तुरन्त 'द्या भाजन' से तरककी करके 'बादर भाजन'
बन जाता। थोड़े ही प्रश्नों के बाद वे भोजन के बारे में पूछ्ते। मैं
समय, स्थान पूछ्नेवाले की सुविधा-श्रसुविधा का ध्यान धर थथा-योग्य
उत्तर देता।

उस दिन शाम को ज्वराकांत होने के कारण मैंने भोजन नहीं ही स्वीकार किया। थोड़ा गर्म पानी पीकर रह गया। स्टेशन मास्टर ने मेरी श्रागे की यात्रा के बारे में पूछा। बना-बनाया उत्तर तैयार था—-''क्त प्रातःकाल नासिक की श्रोर चल तूँगा।''

''सभी एक गाड़ी जाती है उससे क्यों नहीं चले जाते ?'' ''मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं हैं।''

"उसकी व्यवस्था हम कर देंगे, श्राप चले जाइये।"

सारा संसार यूं ही 'सुविधावादी' है, और उस पर उस दिन सुभे कुछ ंच्यर भी था। मैंने रेख की यात्रा करना स्वीकार किया। पैदल चलना कुछ सिद्धांत का विषय तो था नहीं। यह था केवल रुपये थाने पाई का। रात के नौ बले या दस बले रेख धाई। स्टेशन सास्टर ने कहा—"चिलिये स्वामी जो।" उन्होंने सुभे एक डिड्वे में बिटाया श्रीर गार्ड को मेरे बारे में कुछ कह दिया। मैं निश्चिन्त था।

इसी तरह पहले भी एक-दो बार रेल बाबुओं की कृपा से सुभे रेल की सुफ्त की सवारी का चस्का लग चुका था। एक बार एक रेल बाबू जलगाँव स्टेशन की धोर दूर तक मुक्ते साथ-साथ ले आये, किन्तु म जाने बीच में स्वयं कहाँ उतर गये ? मुक्ते चिंता हुई कि अब कोई टिकट प्लेगा तो क्या करूँगा ? सीचा पहले से गार्ड को कह देना चाहिये। उसके लिए भी उपाय सूका—किसी स्टेशन पर टहलते रहना और जब गाड़ी सीटी दे, तब सीधे गार्ड के डब्बे में जा चढ़ना। केबल सुक्ते खिडबे से उतारने के लिए तो गार्ड गाड़ी रोकने से रहा। मैंने डरते हुए बहुत साइस के साथ ऐसा ही किया।

गार्ड ने मुक्ते देखते ही कहा—'श्राह्ये-श्राह्ये' श्रपने वक्से पर एक कम्बल विद्याकर मुक्ते उस पर बैठने का ह्यारा किया। श्रपराधी की भाँति गार्ड के डिट्ये में पैर रखा था। इस श्रप्रधाशित श्रादर से मुक्ते स्वयं श्राह्यर्थ हुआ। में गार्ड साहब की कहना ही चाहता था कि मैं बिना टिकिट यात्रा कर रहा हूँ कि उन्होंने मुक्ते बीच ही में रोक दिया। कुछ कहने ही न दिया। पूछा, ''कुछ दूध लेंगे १'' तुरन्त इन्छ जलपान की व्यवस्था हो गई।

में लोच रहा था यह सब क्यों हो रहा है ? मेरा साधु होना इस 'श्रातिथ्य' की पर्याप्त ब्याख्या न थी। जलपान कर जुकने पर ज्यों ही में श्रासन जमाकर बैठा, गार्ड साहब ने श्रपना हाथ यागे बढ़ा दिया स्वामी जी ! कुछ जानते ही होंगे...।" श्रव सब मामला साफ था। चूढ़ा, दूध इसी हाथ देखने की फीस थी। मेहनताना पहले जुका दिया गया था, मेहनत श्रव की जा रही थी।

हाँ, तो पहले भी इस प्रकार के कई अनुभव हो चुके थे। उस दिन भी नासिक के एक या दो स्टेशन हघर तक, मैं निश्चित चला आया। अब नासिक में उत्तरना था। उत्तरने के पहले अपने कृपालु गार्ड को धन्यवाद देना चाहिये, सौच मैं अपने पूर्व अभ्यस्त ढंग से गार्ड के डिन्वे में जा चढ़ा। "कहाँ! कहाँ!! कहाँ!!! चले श्रा रहे हो !' वाक्य ने मेरा स्वागत किया। "में ही हूँ जिसके बारे में स्टेशन मास्टर साहग ने श्रापसे कहा था कि यह नासिक तक जायेंगे।"

"तो तुम्हारा टिकट कहाँ है ?"

"टिकट तो मेरे पास है नहीं। स्टेशन मास्टर ने मेरे बारे में कहा ही था.....।

"रेखगाड़ी स्टेशन मास्टर के बाप की है ? निकाखी किराया ।"

''किराये के पैसे तो मेरे पास नहीं हैं।''

"अच्छा तो करता हूँ पुलिस के हवाले।"

श्राज बुरी तरह से फैँसा था। मैंने गार्ड से कुछ कहना चाहा। किन्तु वह तो मुक्ते बोलने ही नहीं देता था। ग्रुह्म गालियों में बात करता था। मेरे पास तो गालियों थी नहीं। यदि कहीं मन के कीने में एकाध पड़ी होगी तो एकदम बुक्ती हुई। श्रव मैं बदले में नया देता? मौन ही एकमात्र श्रवलम्ब था। इसी का सहारा लिया।

थोड़ी ही देर पास बैठने से पता लगा कि गार्ड साहब 'पिये' हैं। अब तो जो थोड़ा बहुत योज सकता था वह भी वेकार ।

गार्ड साहब बीच-बीच में जो मन में श्राता सुनाते जाते थे। सुनते रहने के सिवाय श्रीर में कर ही क्या सकता था?

खादमी को स्वभाव से ही मेंने कभी 'बुरा' नहीं माना। सोच रहा था कि गार्ड साहब ऐसे 'बुरे' कैसे निकते ? क्या स्टेशन मास्टर ने इन्हें कहा ही नहीं ? कहा तो मेरे सामने था। तब यदि यह चाहते थे कि मैं गाड़ी में न चलूँ तो इन्होंने वहीं इन्कार क्यों नहीं कर दिया ? सोचते-सोचते यही बात समक्त में आई कि प्यात्ते के नशे में यह भूज गये हैं। उनकी यह 'भूज' मेरी 'शूज' वन चुकी थी। पुलिस के हाथ में पड़ना, भय का कारण तो था ही, साथ ही अपमान का भी। में दोनों से समान रूप से मयभीत था। जैसे-तैसे 'नासिक' स्टेशन श्राया। गाड़ी रुकी। मार्ड बोला, ''जाश्रो, श्रपना सामान बेकर श्राश्रो ?''

में अपने तीसरे दर्जे के दिक्त्रे में आया। जो थोड़ा-बहुत सामान था उसे बटोरने लगा—कम्बल, बालटी और एकाध और चीज। उसे समेटते समय ख्याल आया कि पुलिस को तो वह सींपने वाला ही है, थोड़ा विलम्ब करके क्यों न चल्ँ। गुस्सा होकर आयेगा तो पुलिस को ही तो सींपेगा। थोड़ा विलम्ब करने पर भी जब यह न आया तो मुके सुमा कि यह सम्भव है कि चह शायद इस बात को भी भूल जाय कि उस ने मुके अपना सामान लेकर आने को कहा है। काफी देर प्रतीचा करते रहने पर भी जब मुके उधर से छोई आता दिखाई नहीं दिया, तब मैं भी उधर नहीं ही गया। मैं पुल की और बढ़ा और जो बाबू टिकट ले रहा था उससे सब-कुळ सच-सच कह दिया। बाबू बोला 'जाइए 'स्वामी जी !'

उस दिन उस यमराज सदश गार्ड के बन्धन से मुक्त होने में मुक्त जो श्रानन्द हुआ, उसकी तुजना मैं श्रव किस श्रानन्द से करूँ ?

× ,× >

उक्त श्रमुभव २२ वर्ष पुराना है। एक श्रमुभव एकदम इघर का है। वर्धा से प्रयाग और दिख्खी श्राना-जाना तो रोज का काम है। टिकट कभी नागपुर का, कभी इटारसी तक का, कभी प्रयाग या दिख्ली तक का। हाँ, प्रायः तीसरे दर्जे का ही। इसका मतलब यह नहीं कि मैं सदेव गांधी क्लास में ही चलता हूँ। रेल में चलना मेरे लिए श्राज भी केवल श्राराम और रुपये श्राने पाई में समस्तीत करने का ही प्रश्न है। हर बार कहीं-न-कहीं समस्तीता हो ही जाता है। नियत समय पर नियत स्थान पर पहुँच न होने से प्रायः यात्रा श्रान्थार्थ रहती है। टिकट चाहे जिस दर्जे का लिया हो, किसी-न-किसी दर्जे में चढ़ चलने का संकरप लेकर ही मैं स्टेशन की श्रोर अधसर होता हूँ। जिस दिन की बात मैं कहने जा रहा हूँ, उस दिन पूर्व प्रदस्त वचनवाद होने के कारण थोड़ा ज्वरांश रहते भी मैं वर्घा से निकल पड़ा। नागपुर से ही दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए टिकट नागपुर तक का ही लिया गया। रात की मुसाफिरी और तबियत खराब, सोचा सेकंड क्लास का टिकट लूँगा। उसमें जगह न थी, इसलिए टिकट न मिला, यह पुरानी सेकंड क्लास की बात है; नई की नहीं। एक भिन्न बातचीत में ऐसा फँसा कि नागपुर से खागे का टिकट लेने की बात गाड़ी के सीटी देने पर ध्यान में खाई। गार्ड अर्थंपरिचित थे। उसने कहा, स्वामी जी लेटे रहिये, इटारसी चल कर ही ज्यवस्था हो जायगी।

पैसेंजर गाडी के देर से पहुँचने पर आश्चर्य क्या जब उन दिनों प्रैन्डरून्क नौ-नौ घंटे लेट होती थी। उस दिन गादी स्टेशन पर पहुँची सो पंजाब मेल तैयार मिला। पंजाब मेल भी लेट था। जल्दी-जल्दी सामान उठाकर पुल पार किया। मैं तो टिकट की चिन्ता में लगा श्रीर श्रपने साथी को जहाँ सींग समाये वहाँ सामान हालने को कहा। दिकट षाब पैसे ले चुका था। रसीद काटने ला ही रहा था कि गाडी चल क्षी। मैंने यह सीच लिया कि 'दिनेश' कहीं-न-कहीं चढ़ ही गया होगा. इसिलिए मैं भी गाड़ी के पायदान पर खड़ा हो गया। सी भी 'दिनेश' चढा या नहीं. यह निश्चितरूप से जान लेना आवश्यक था। बहुत इधर-उधर साँका । वह कहीं दिखाई नहीं दिया । सोचा अगले स्टेशन पर उतर कर देखेँ गा। श्रीर चारा भी क्या था? दिस्ती की श्रीर इटाएसी के बाद पहला स्टेशन होशंगाबाद ही है। मैं वहाँ उत्तरा। गाही केवल तीन मिनिट रकती है। मैं गाड़ी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गया। 'विनेश' कहीं दिखाई न दिया। क्या दिनेश गाडी में न चढ सका ? हो सकता है कि चढ़ा हो, किन्तु भीड़-भाइ में गुभे दिखाई न दिया हो । उसे क्या मालूम कि मैं स्टेशन पर उसे हूँ इने उत्तर पहुँ गा । नहीं तो शायद सिर बाहर निकाले रहता। हो सकता है कि लिर बाहर निकाले ही हो, किन्तु हो प्लेटफार्म की दूसरी श्रीर की खिड़कों के बाहर यदि वह न चढ़ सका, तब तो बिचारा बिना टिकट के सारा सामान लिये इटारसी स्टेशन पर ही खड़ा होगा। श्रौर उसके पास छुड़ पैसे भी तो नहीं। तो क्या मैं इस गाड़ी में न जाऊँ ?

किन्तु यदि चढ़ गया होगा तो बिना टिकट और बिना पैसे के उसका क्या हाल होगा ? भूखा-प्यासा किसी तरह दिख्ली पहुँच भी गया तो आगे कहाँ और कैसे जाश्गा ? गार्ड ने दो-तीन बार मेरी और देखा कि यह महाशय कव गाड़ी में बैठते हैं ? मैं पागल की तरह एक सिरे से दूसरे तक बड़ी तेजी से घूम रहा था! अंत में जब उसने देखा कि उन्हें तो केवल गाड़ी नापना भर है, उसने सीटी बलाई और अपनी गाड़ी लेकर चला गया। मैं कुछ निश्चय न कर सका। यदि कर सका तो यह कि मुक्ते होशंगाबाद स्टेशन पर ही खड़ा रहना च हिये। गाड़ी चली गई, और अपना सा मुँह लेकर स्टेशन पर खड़ा रह गया।

उस दिन की याद कर इस समय तो मुक्ते भी हँसो छूट रही हैं। श्रम सीचता हूँ, काश, उस समय मेरा कोई फोटो के जेता। पंत जी की एक पंक्ति है—"सुखों में दु:ख की स्मृतियाँ मधुर।"

श्रव श्राप ही सोचिये कि प्रातः कृत्यों का समय। पास में लोटा भी नहीं। क्या दुर्दशा थी? मैं स्टेशन मास्टर के पास गया। श्रवं की 'जरा पिक्ले स्टेशन पर मेरे साथी की पूछताछ कर दें।' बोला, 'फोन बिगड़ा है।' सचमुच रहा ही होगा। किन्तु फोन की भी क्या उसी दिन बिगड़ना था?

मैंने सोचा कि मैं यहाँ से होशंगाबाद गुरुकुत जाऊँगा, और वहाँ पर जाकर कहूँगा कि मैं आनन्द कोसल्यायन हूँ। असंभव नहीं कि किसी-न-किसी ने आनन्द कोसल्यायन नाम सुन-पढ़ न रखा हो, और यह भी सम्भव है कि कोई विश्वास भी कर ले। यही तथ कर मैं कोई मील भर चला आया। देखता क्या हूँ कि उधर से एक मालगाड़ी चली आ रही है। मैं उसके पीछे-पीछे दौड़ आया। स्टेशन मास्टर से निवेदन किया कि वे मुक्ते उस मालगाड़ी से वापस इटारसी भेज दें। स्टेशन मास्टर ने कहा, एक एक्सप्रेस पीछे आ रही है। आप उससे चले जाँच वह पहले पहुँचेगी। टिकट एक्सप्रेम का नहीं मिल सकता था, क्योंकि होशंगाचाद इटारसी से कुल ११ मील था, और टिकट खेने के लिए कम-से-कम सी गील की मुमाफिरी की शर्त थी। मैं बिना टिकट ही गाड़ो में बैठ गया। घड़ी देखकर भिनटों की गिनती आपने भी बहुत बार की है। मैंने भी की है। किन्तु उस दिन तो सैंसंडों का भी हिसाब लग रहा था।

गाड़ी हटारसी पहुँची। मुके देखते ही इटारसी का एक टिकट बालू बोला, ''रवामी जी।'' वह जड़का यहीं छूट गया, और देखता क्या हूँ 'दिनेश' बेतहाशा भागा था रहा है। तम्यता ने उस दिन उसे छाती से लगा लेने नहीं दिया। परस्पर कितनी प्रसन्नता हुईं!

ज्वरांश तां सुके था ही। थकावट श्रीर प्रसप्तता ने मिलकर उसे गड़ा दिया। मैं सैकंड क्लास वेटिंग एस में विस्तर विजाकर जा लेटा।

# 38

## हिन्द्रमहासागर का रतन : लंका

यथि एशिया के अनेक दूनरे देशों की तरह 'सिजोन' की गिनती पूर्व में ही है, किन्तु है वह भारत के ठेठ दक्षिण में।

'सिलोन, का राष्ट्रीय प्वज चिरंजी रंग का है, और उस पर सिंह का चित्र बना हुआ है; हाल में तलवार लिये। जिम 'विजय' ने अपने पांच सौ साथियों सिहत गुजरात अथवा बंगाल के 'लाट' देश से सर्वमध्यम 'सिलोन' पहुँच कर उसे एक भारतीय उपनिवेश का रूप दिया, वह एक सिंह की ही सन्तान था; सिंह द्वारा जाया गया, इसी-लिए सिंहला। 'सिंहला' का ही बिगड़ा हुआ रूप है—'सिलोन'।

मों 'सिंहता' भ्रथवा 'सिलीन' का श्राज का श्रीवृक्त नाम है— श्री लंका। रामवन्द्र जी ने लचमण को सम्बोधित करके कहा था—

> श्रापि स्वर्णंभयी लंका, लच्मण मे न रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि॥

[ लचमण ! यद्यपि लंका सीने की है, तो भी मुक्ते श्रव्ही नहीं जगती । जननी श्रीर जनम भूमि स्वर्ग से भी बहकर है । ]

राम रावण की लंका कीन-सी थी, इस विषय पर कुछ विद्वानों के ध्रमीखे मत हैं, किन्सु ध्राज का 'सिलोन' श्रथवा 'श्री लंका' तो भारतीय समुद्र के बीच स्थित 'सिंहल' द्वीप ही है।

श्राप धनुष्य कोडी--रामेश्वरम् से श्रागे का स्टेशन-से दो-ढाई धंदे में जहाज़ द्वारा तलेमकारू-सिंहल तट-पर जा उत्तर सकते हैं, श्रीर मदास से दो-ढाई घंटे में हवाई जहाज़ द्वारा सीधे कोलम्यो पहुँच सकते हैं।

२४,००० वर्ग मील में फोले हुए सिंहल द्वीप की आज की जन-संख्या ६४,००,००० होगी; प्रत्येक पाँच आदमियों में से वहाँ चार बौद्ध हैं?

विजय की लंका-विजय के बाद श्रीर उससे कहीं बड़ी घटना भारत की लंका पर धर्म-विजय हुई। 'धर्म-विजय', विजयी श्रीर विजित दोनों का कत्याण करती है। सिंहलवासियों के विश्वास के श्रनुसार स्वयं भगवान बुद्ध ने तीन बार लंका को श्रपने चरण स्पर्श से पवित्र किया था। पहली बार बुद्धत्व के नौंवें महीने में, दूसरी बार बुद्धत्व प्राप्ति के पांचवें वर्ष में श्रीर तीसरी बार नोवें वर्ष में। यद्यपि सारे त्रिपिटक में कहीं एक भी जगह भगवान बुद्ध के लंका जाने का वर्णन नहीं है, तो भी श्रद्धालुशों के लिए भगवान बुद्ध के चरण-चिद्ध समन्त-कृट पर्वत पर शंकित हैं, श्रीर हज़ारों-लाखों भक्त प्रतिवर्ष उनकी प्रवार्थ समन्त-कृट पर्वत की चढ़ाई चढ़ते हैं। उन चरण-चिद्धों की यह विशेषता है कि विष्णु-भक्तों के लिए थे दिष्णु भगवान के हैं श्रीर सुमलमान तथा ईसाई भाइयों के लिए श्रादम के। इसीलिए इस पर्वत-शिखर का एक दूसरा नाम श्रादम की चोटी (Adam's Peak) भी है।

इतिहास चिद् यह सब न मानें तो उन्हें अशोक-पुत्र महेन्द्र-स्थांवर के लंका गमन को तो वह पुष्य-दिचस मानना ही होगा; जिस दिन लंका भारत के साथ सदा के जिए सांस्कृतिक एकता के सूत्र में आयज हो गया। महेन्द्र के बाद अशोक-पुत्री संघमित्रा बोधिवृत्त की जो शाखा लंका ले गई और जिसे लंका की उस समय की राजधानी अनुराधपुर ले जाकर रोपा गया, वह आज संसार में सब से बढ़ा और पुराना वृत्त है। 'महावंश' ने महेन्द्र तथा संचिमत्रा की लंकायात्रा के वृत्तान्त की इस प्रकार सुरचित रखा है:—

जम्बू द्वीप में प्रतिष्टित इज़ारों पिटारों का ध्यान धर महाराज

अशोक ने महास्थिविर मोगिनापुत्तितस्स से पूछा—''भन्ते ! झुद्ध-धर्म में किस का त्याग महात्याग है ?"

भोगितलपुत्त ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा--"भगवान ( कुद्द ) के जीवन-काल में भी तेरे सदश कोई त्यागी नहीं था।"

संतुष्ट हुए राजा ने फिर पूळा—''क्या मेरे जैसे आदमी को धम्म-दायाद नहीं कह सकते ?''

स्पष्टवक्ता महास्थिवर ने कहा — "राजन् ! तुम्हारे जैसे महास्थागी को भी धम्म-दायाद नहीं कह सकते; — दाता (दायक) कह सकते हैं। लेकिन जो अपने लड़के श्रीर लड़की को धर्म में प्रवाजित कराये, उसे धर्म का दायाद श्रीर दायक दोनों कह सकते हैं।"

धर्म का दायाद बनने की इच्छा से महाराज अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघिमत्रा दोनों की बुलाकर पूछा—''तात! क्या ध्रवण्या ग्रहण करोगे?''

"देव! यदि आपकी इच्छा हो तो हम आज ही प्रवित्त हो सकते हैं। प्रवित्त होने से हमारा और आपका दोनों का करयाण है।"

बुद्धि श्रीर बल से युक्त महेन्द्र श्रीर संघमित्रा का प्रवज्या-संस्कार यह समारोह से हुआ। धन्य थे, ये दोनों, जिन्होंने पिता की इच्छा-मात्र पर गृहस्थ-जीवन की स्थाग दिया। प्रवज्या के समय महेन्द्र की श्रायु २० वर्ष श्रीर संबमित्रा की श्रायु १८ वर्ष की थी।

## × × ×

महामित महेन्द्र की प्रविज्ञत हुए बारह वर्ष हो गथे। उनके उपाध्याय महास्थिवर मोगिन पुत्ततिस्स ने और संघ ने उन्हें 'मनोरम लंकाहीप में जाकर मनोज्ञ बुद्ध धर्म' की स्थापना की खाजा दी थी। महेन्द्र ने सोचा कि इस समय लंका में बुद्ध सुटिसव का राज्य है, उसके पुत्र के सिंहासनास्द होने पर लंका पहुँचूँगा। इसिलए वे

उपाध्याय श्रीर संघ की वन्दना कर श्रन्य चार-स्थिवरों तथा सुमन श्रामशोर को साथ के दिच्छिणिरि व की श्रीर चल पड़े। बहाँ से घीरे-धीरे विदिषागिरि पहुँच श्रपनी माता के दर्शन किये।

श्राप की माता का नाम था देवी। देवी की बहिन का भगड़ नामक लड़का स्थिवर के उपदेश से श्रनागामी फल को प्राप्त हुआ श्रीर स्थिवर के पास रहने लगा।

महातेजस्वी महेन्द्र एक मास अपनी माता के पास रहे। ज्येष्ठ मास की प्रिमा को वे चारों स्थिवरों, सुमन, आमगोर और क्यांडु सहित, 'आकाश मार्ग' से आकर लंका में रमगोय मिश्रक पर्वत के शीज-कूट नामक शिविर में मनोहर अम्बस्थल पर उतरे। लका-हितेथी सुनि (बुद्ध ) ने लंका के हित के लिए, जिनके बारे में मविष्यवागी की थी, लंकावारियों द्वारा प्रजित्त, लंका के लिए, वृसरे बुद्ध सदश से गहिन्द्र भी लंका आ पर्हुंचे।

## × × ×

सिंहल का राजा देवानाम् प्रिय तिष्य भिश्रक पर्वत पर शिकार खेल रहा था। जिस प्रकार एक सुग रामचन्द्र जी को बहका कर कहीं-से-कहीं ले गया था, उसी प्रकार एक सुग राजा देवानामित्रय तिष्य की भी बहका कर जहाँ स्थिवर महेन्द्र खड़े थे वहाँ ले श्राया। राजा देख

१. वहिय, उत्तिय, सबल, ग्रीर मद्रसाल ।

२. संच द्वारा दी जाने वाली उपसम्पदा अप्राप्त, केवल प्रविज्ञत भिन्नु आमगोर कहलाता है।

३. राजगृह (विहार) के पर्वतों का दक्षिण प्रदेश।

४. भिलसा (२० स्टेशन ) प्रायः तीन मील, वर्तमान बेसनगर (रियासत ग्वालियर )।

प. मोझ की उस अवस्था को पहुँच जाना कि फिर संसार में आना सम्भव न हो ।

कर शंकित हुन्ना । स्थविर ने कहा-"त्रान्नो ! तिष्य ।"

'तिष्य' कहने से राजा ने उन्हें यत्त समसा। स्थविर ने कहा— "महाराज! हम धर्मराज (बुद्ध) के श्रावक हैं, श्रीर श्राप ही पर शनुग्रह करने के लिए जम्बू द्वीप से यहाँ श्राये हैं।"

यह सुन अपने भित्र महाराज अशोक का सन्देश स्मरण कर राजा ने निश्चय किया कि ये सचमुच भिचु हैं। साथी भिचुओं की स्रोर देख राजा ने पूढ़ा----''यह सब कब आये ?''

स्थविर ने उत्तर दिया-"मेरे साथ ही।"

राजा-- "नया जम्बुद्वीप में इस प्रकार के और भी भिन्नु हैं ?"

स्थिवर—"जम्बुद्दीप काशाय वस्त्र से प्रज्यितित हैं। वहाँ (इस समय) बहुत सारे त्रिविद्य (तीनों विद्याश्चों को जानने वाले) सिद्ध, दिन्य श्रवण्शिक्त वाले श्ररहत भिचु रहते हैं।"

राजा-"भन्ते! श्राये कैसे हैं ?"

स्थविर-"न जल से न शल से।"

राजा ने समक्त जिया कि श्राकाश-गार्ग से श्राये। महास्थविर ने राजा की परीचा जैने के जिए पूछा—"राजम्! इस बूच का क्या नाम है ?"

राजा--"भनते ! इस वृत्त का नाम आम है।"

स्थविर—"राजन् ! इस वृत्त को छोबकर ग्रौर भी श्राम्न वृत्त हैं ।"

स्थविर--''राजन् ! इस आश्र बृच को तथा भन्य आश्र वृचों को कोड़कर पृथ्वी पर और भी वृच हैं ?''

राजा-"भन्ते ! बहुत हैं, किन्तु वह आम्न के नहीं।"

स्थिवर — ''राजन! इन अनाम्न दृष्ठी श्रीर अन्य धाम्नवृष्ठी की छोड्कर भी पृथ्वी पर क्या कोई वृत्त है ?''

राजा--"भन्ते ! यही एक वृक्ष है।"

स्थविर समक गये कि राजा बुद्धिमान और पंडित है।

इसी प्रकार के श्रीर भी कई प्रश्नों द्वारा राजा की बुद्धि की जाँच करके स्थायर ने राजा को हस्तिपादोषम सूक्त का उपदेश दिया। यही उपदेश भगवान (बुद्ध) के जीवन-काल में श्रायुष्मान सारीपुक्त ने श्रायस्ती के लोगों को दिया था।

## × ×

तय स्थिवरों की चन्दना करने के लिए पाँच-सौ स्त्रियों सिहत श्रमुला देवी भी श्राईं। उन पाँच सौ स्त्रियों के साथ श्रमुला देवी ने राजा से कहा—''देव! हम भिचुगी बनना चाहती हैं।"

राजा ने स्थिवर से प्रार्थना की—"श्राप इन्हें भिचुणी बनावें।"
स्थिवर ने राजा को उत्तर दिया—"इमें स्त्रियों को मिचुणी बनावें
श्राक्षा नहीं। पाटिल एव (पटना) में संधिमजा नाम से विख्यात मेरी छोटी बहन एक बहुशुत भिचुणी है। (श्राप) हमारे पिता राजा (श्रशोक) के पास सन्देश मेजें कि वह (संधिमत्रा) महाबोधी गृष-राज की दिचिण शाखा के श्रेष्ठ भिचुणियों सहित यहाँ श्रा जाय। बही स्थिवरी श्राकर इन स्त्रियों को भिचुणी बनायेगी।"

## × × ×

महारिष्ट भानने ने राजा घर्माशोक के पास पहुँच राजां का सन्देश धर्पण कर फिर स्थविर का सन्देश कहा—"राजश्रेष्ठ! धापके मित्र (देवानाम्प्रिय तिष्य) के भाई की स्त्री प्रवज्या की इच्छा करती हुई निस्य ही संयमपूर्वक रहती है। प्रवजित करने के जिए भिचुश्वी संघमित्रा की ध्रौर उसी के साथ महाषोधी की दिच्या शासा भा भेज दें।"

उसने स्थविर का यह वचन संघमित्रा से भी कहा। स्थविरी ने स्थविर का यह विचार जान राजा (अर्थोक) से आजा माँगी। राजा बोला—"वेटी ! तुमे (भी) न देखकर, पुत्र और नाली? के वियोग

१. वर्तमान सहेट-महेट बलरामपुर ( जि॰ गोंडा, यु॰ पी॰ )

२. संत्रमित्रा का पुत्र—सुमन श्रामखेर

से उत्पन्न हुए शोक को मैं कैसे सहँगा ?"

स्थिविशी ने उत्तर दिया-"'एक तो भाई की आज्ञा है! दूसरे प्रवितत होने वाले बहुत हैं। इसिलिये मेरा वहाँ जाना ही योग्य है।"

राजा ने संघ से पूछा--''भन्ते! लंका में महाबोधी भेजनी चाहिये, श्रथवा नहीं ?

स्थविर मोग्गिविषुत्त ने उत्तर दिया--''मेजनी चाहिये।"
राजा संतुष्ट हुन्ना।

× × ×

ग्राश्विन शुक्त पच की पूर्णिमा के दिन महाबोधी (की एक शाखा) लंका पहुँची। ग्रागमन के सन्नहर्ने दिन उसमें ग्रंकुर निकल ग्राये। राजा ने उसे अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर नाना प्रकार से उसकी पूजा कराई।

नारह सौ वर्ष से अनुराधपुर (लंका) में प्रतिष्ठित महाबोधी संसार का शायद सबसे पुराना ऐतिहासिक वृक्ष है।

× × >

श्रापती सम्पूर्ण श्राशु का जगभग श्राधा भाग जंकावासियों के हित में शिता कर; जैत्य पर्वत पर वर्षों वास कर, साठ वर्ष की श्राशु में महा-स्थिवर महेन्द्र ने निर्वाण श्रास किया। श्रनुराधपुर की चप्पा-चप्पा ज़सीन खंकावासियों को महास्थिवर श्रीर उनके उपकारों का स्मरण कराती है।

जिस स्थान पर ऋषि महेन्द्र की देह का श्रन्तिम संस्कार हुश्रा था, कृतज्ञ सिंहज जाति श्राज भी उस स्थान की ऋषिभूमंगन (= ऋषि + भूमि + श्रंगन) कहती श्रीर वहाँ श्रद्धा के फूज चड़ाती है।

धर्म के श्रांतिरिक्त सिंहल को जो दूसरी चीज भारत से बाँधे हुए है, वह है वहाँ का साहित्य। सारा सिंहल बौद्ध धर्ममय है। त्रिपिटक, जो पालि में है, वह तो ख़ैर विशुद्ध भारतीय साहित्य है ही। सिंहल (भाषा) में भी जी कुछ है, वह भी भारतीय ही है। सिंहल भाषा दिख्य की चार भाषाश्रों—तामिल, तेलगू, कबद तथा मलयालम— के भी दिचिए में होने से बहुधा द्रविड़ परिवार की भाषा समक ली जाती है। किन्तु वह तो बंगला, गुजराती, मराठी ही की तरह की एक द्यार्थ भाषा है। उसकी वर्णमाला देवनागरी है। उसकी लिशि भी उसी प्रकार बाह्मी का विकसित द्राथवा परिवर्तित रूप है, जिन प्रकार द्यान उत्तर भारतीय भाषाचों की लिपियाँ हैं। उसकी शब्दावली भी प्रधान रूप से संस्कृत-पालीमय है। हाँ, कालान्तर, उसमें तामिल, पुर्तगोज़ तथा उच शब्दों की भी काफ़ी भरमार ह्या गई है।

किसी भी जाति के जीवन में उसके त्योहारों का कम महत्वपूर्ण स्थान नहीं रहता। सच्ची बात तो यह है कि जाति के स्योहार उसका जीवन होते हैं। शेष सब रहता है, नृन, तेल, लकड़ी का सीदा। सिंहल के सब से बड़े त्योहार जातीय-महोत्सव हैं, नेशाख-पूर्णिमा और पीप-पूर्णिमा। वेशाख-पूर्णिमा का ही दिन भगवान् बुद्ध के जनम, बुद्धत्व भासि और परिनिर्वाण जाभ का दिन है; और पीप-पूर्णिमा है, महा-मती महास्थित महेन्द्र के लंका पहुँचने का दिन। जिस वेशाख-पूर्णिमा के दिन भारत में अभी तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, उसी वैशाख-पूर्णिमा के ही दिन सिंहल में चार-पाँच दिन के लिए तमाम सरकारी दफ्तर बन्द हो जाते हैं।

वैशाख-पूर्णिमा और पौष-पूर्णिमा के दिन सिंहल द्वीप अनुराधपुर की श्रोर उमड़ पड़ता है। स्पेशल द्रे नों श्रोर बसों का तांता बँध जाता है। विहारों में, घरों में, सड़कों पर, हर जगह सजावट-ही-सजावट दिखाई देती है। स्थान-स्थान पर चेत्र खुले हुए हैं, जहाँ श्राग्रहपूर्वक भोजन कराया जाता है। शर्वत के प्यालों की तो कहीं भी कमी नहीं रहती। ऐसा वर्यों न हो ? संसार को धर्मास्ट्रत पान कराने वाले शान्ति-नाथ की जयन्ती जो है।

तीसरा बड़ा त्यौहार या उत्सव श्रापाइ-पूर्णिमा का है। यही वह दिन है जब तथागत ने बनारस के पास सारनाथ में श्रपना धर्म-चक प्रवर्तन किया था, श्रथीत् श्रपने पाँच शिष्मों को सर्वपथम उस ज्ञान का प्रसाद बाँटा था; जिसे उन्होंने स्वयं बोधीवृत्त के नीचे प्राप्त किया था। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो चक बना हुआ है, वह उसी धर्म-चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। सारत से वह धर्म-चक्र चलते-चलते ससार के अनेक देशों में फैल गया। यही भारत की संसार को सबसे बड़ी देन है।

चौथा त्यौहार भी धागस्त के महीने में ही होता है—पूरे चौदह हिन का। कीर्ति, श्री मेघवर्ण के समय में—बुद्ध से घाठ सी पाँच वर्ष वाद—बुद्ध का दन्त-धातु भारत से लंका पहुँचा। जिस दिन वह लंका पहुँचा, उस दिन से धाज तक मानो लंका का सारा हतिहास इस एक पांवत्र धातु के साथ गुंधा हुआ है। प्रतिवर्ष इस दन्त-धातु की एक धात्रा, एक जुलूस निकलता है—गाजे बाजे के साथ, नाना प्रकार के मृत्यों के साथ, हाथियों के साथ—बुद्धा ही शानदार जुलूस। यह उसव लंका की प्राचीन राजधानी कैंगडी ही नहीं, समस्त लंका की शोभा है। सिंहल जाति अपने आपको इस दन्त-धातु से कितना आग्रह सम-

१८१८ में सिंहत में एक विद्रोह हुआ था। उस समय कैएडी का यह दन्त-धातु कैंगडी से हटाकर एक जंगल में ले जाकर छिपा दिया गया था। जब अंग्रेज़ उस विद्रोह को शान्त करने में सफल हो गये, तो वह जंगल में से दन्त-धातु भी निकाल लाये। तब लोगों ने कहा—

''आब अंग्रेज़ सचमुच हमारे देश के स्वामी हो गये हैं। क्वोंकि जिस के पास दन्त-धातु है, वह चारों द्वीपों पर शासन कर सकता है। इतिहास में यह पहली बार है कि हमारा पवित्र दन्त-धातु हम से ज़िना है।"

जब से 'विजय' और उसके साथियों ने 'सिंहल' को अपना उप-निवेश बनाया, उस समय से लेकर १८१४ तक-पूरे साहे तेईस सी वर्ष तक-सिंहल जाति ने अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता को अन्त्रण रखा। यह सत्य है कि एक समय दक्षिण के एखार ने अपने आपको उत्तर सिंहल का राजा चोषित किया था, और यह भी सत्य है कि पुर्त- गाल श्रीर हालेंग्ड के लोगों का भी लंका के किसी-न-किसी भाग पर कुछ समय तक श्रधिकार रहा है, किन्तु इस श्रधिकार ने कभी भी खिंदलवासियों का एक स्वतन्त्र-जाति कहजाने का श्रधिकार नहीं छीना था। सिंहल का स्वतन्त्र संडा सिंहल के दूसरे प्रदेशों में फहराता ही रहा।

पुर्तगाल ग्रीर डच शासकों के ग्रत्याचारों ग्रीर बाद में ग्रंग्रेज़ों की उपेशा के कारण सिंहल में एक ऐसा समय श्रा खुका है, जब बगता था कि श्रव इस धर्म-द्वीप का दीपक श्राज धुका कि कल पुक्ता। ईसाई पादियों की सिफ़ारिशों पर लोगों को सरकारी पद मिले; ईसाई स्कूलों में बचों के धर्म-परिवर्तन के बाकायदा प्रयस्त किये जाते; छोटी-छोटी पुस्तकों द्वारा छुद्ध धर्म की श्रालोचना ही नहीं खुककर मज़ाक उड़ाया जाता। इस सब का परिगाम यह हुशा कि खुद्ध-धर्म के लिए बहुत-से लोगों का जो उरसाह था, वह उग्हा पड़ गया। इस लोगों ने सरकारी पद्दों के लोग में बौद्धधर्म का त्याग कर ईसाइयत की दीचा ली। जो बौद्ध रहे, वे उपेखित बन गये, श्रीर स्वयं छुद्ध-धर्म गैंवारों का 'धर्म' समझा जाने लगा।

उसी समय लंका के इतिहास ने पहटा खाया। १८७० के श्रास-पास गुणातक नाम के एक तहण भिन्न ने, जिसकी शिन्ना एक ईसाई स्कूल में हुई थी, श्रीर जो ईसाई अन्थों से सुपिरिचित था, ईसाइयत पर खुले श्राक्रमण करने श्रारम्भ किये। वह सुलेखक था, खुनका था श्रीर शास्त्रार्थ में तो श्रपना सानी नहीं रखता था। पानदुरे में उसका ईसा-इयों से जो शास्त्रार्थ हुश्रा, श्रीर उसमें उसकी जो विजय हुई, वह लंका के इतिहास की एक बहुत श्रसाधारण घटना है। उसी शास्त्रार्थ की रिपोर्ट पढ़कर, थियोसाफिकल सोसायटी की संस्थापक करनल श्राहकाट सीर मैंडम ब्लैंनैटस्की सिंहल श्रामे श्रीर उन्होंने लंका के नवीन जागरण में मरसक सहयोग दिया।

कोई भी जागरण प्रायः चतुमुं खी होता है। लंका का यह जागरण

भी लगभग चतुर्मु खी ही था। गाँव-के-गाँव जो किसी समय ईसाई हो गये थे, बौद्ध बनने लगे। कुछ ऐसे लोग थे, जो थे तो बौद्ध, किन्तु जिन्होंने उसे छिपाये रखने के लिए पुर्तगीज़ श्रीर डचों के ईसाई नाम रखने श्रारम्भ कर दिये थे। वे फिर सिख्वा, सोइसा श्रीर फरनैंडों से गुग्ग-रस्न, विजय-रस्न श्रीर धर्म-रस्न बनने लगे। श्रनार्य-नामों से श्रार्य नामों ने स्थान ले लिया।

नामों के साथ-साथ भेष में भी परिवर्तन हुआ। यद्यपि आज एक पदा-लिखा सिंहल सामान्यसया यूरोपीय भेष पहनता है, किन्तु वह अपने पास एक आर्थ-पोषाक भी रखता है—सफेद कुर्ता, सफेद धोती, जिसे वह लुंगी के ढंग पर पहनता है, और एक साफ्रा, जिसे वह खगक के नीचे से निकाल कर कंबे पर खाल लेता है।

स्वभाषा-प्रेम भी सिंहत की इस नवीन जाग्रति का तक्या है। तंका में आज भी आपको ऐसे महानुभाव मित्र सकेंगे, जो अंग्रेज़ी में अंग्रेज़ों के भी कान काटते हैं; किन्तु अपनी ही भाषा बोत्रते समय जिनकी नानी मरती है। पर ऐसे जोगों की संख्या दिन-ब-दिन घट रही है। सिंहज के साहित्यिक जीवन ने इधर अभूतपूर्व उन्नति की है। साठ पैंसठ जाख की आबादी का छोटा-सा द्वीप—परन्तु कई दैनिक, 'कई साप्ताहिक, कई मासिक और बढ़ी संख्या में सन्दर पुस्तकें।

इधर लंका में हिन्दी-प्रचार ने भी उन्नति की है। राहुल जी की 'लंका' श्रीर मैंथिलीशरण गुप्त जी की 'यशोधरा' सहश पुस्तकों के जो सिंहल-श्रनुवाद प्रकाशित हुए हैं, वे स्वयं सिंहल पण्डितों के किये हुए हैं।

समय-समय पर समाचार-पत्रों में 'भारत' श्रोर 'सिंहल' के मत-भेद के जो समाचार प्रकाशित होते रहते हैं, वे 'सिंहल' श्रोर 'भारत' के मतभेद न होकर दोनों देशों के सुरचित स्वार्थों के मत-भेद हैं श्रोर बहुत करके पिछले श्रंमेज़ी शासन-काल के श्रवशेष।

पिड्ले श्रंग्रेज़ी शासन-काल में सिंहल के राजनीतिक नेतागण बड़ी

मुलीबत में रहे हैं। उसका श्रीर चाय की खेती के बड़े-बड़े यूरोपियन मालिकों का श्रार्थिक रवार्थ एक था। सिंहल-मज़दूर की श्रपेका भारतीय-मज़दूर सक्ता पड़ने के कारण दोनों ही हृदय से यह चाहते थे कि भारतीय मज़दूर सिंहल में बना रहे। किन्तु साथ ही क्योंकि इससे सिंहल-मज़दूर की जीयिका पर असर पड़ता था, इसलिए उन्हें राजनीतक प्लेट-फार्म से भारतीय मज़दूर की सिंहल से निकालने की बात भी करनी ही पड़ती थी।

सिंहत के शासक-वर्ग का आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों का संघर्ष एक अजीव पहेली है, एक उत्तकत है। वे आज भी उसमें उत्तक्षे हुए हैं। उस पहेली को बिना समक्षे 'सिंहत्त' और 'भारत' का सम्बन्ध समक्ष में नहीं आ सकता, और उस उत्तकत को बिना सुलकाधे 'सिंहत' और 'भारत' का कगड़ा मिट नहीं सकता।

'सिंहल' श्रीर 'भारत' की सांस्कृतिक एकता श्रमर हो !

### धर्भ का श्राद

वह यहा सदाचारी था। पिता की मृत्यु पर उसने माता को ही ध्रपणा देवता समका। वह मुँह धोने के लिए दातुन देता। नहाने के लिए जल देता। पैर-धोना थादि सेवा करता। इस प्रकार यवागु-मात थादि देकर माता को पालता था। एक दिन माँ बोली—''तात! तुके दूसरे भी घर के काम करने हैं। ध्रपने समान जाति-कुल की एक कुमारी महणा कर ले। वह मेरी भी सेवा करेगी, और तूभी ध्रपना काम कर सकेगा।''

"मैं, मैं अपने हित-सुख की कामना से तुम्हारी सेवा करता रहूँ। नूसरा कीन कर सकेगा ?"

"सात! कुल-वृद्धि कर्म करना ही चरहिए।"

"सुके मृहस्थी नहीं चाहिये। मैं तुम्हारी सेवा करूँ गा। तुम्हारे बाद प्रज्ञजित हो जाऊँगा।"

उसकी माता ने बार-बार कहा। जब उसकी इच्छा नहीं हुई ती वह बिना उसकी स्वीकृति के ही समान कुल से लड़की ले आहें। वह माता की श्रोर से उदासीन नहीं हुआ श्रीर उसके साथ रहने लगा।

उस 'देवी' ने भी सीचा कि मेरा स्वामी बड़े उत्साह से माँ की सेवा करता है, मैं भी यदि ऐसे ही करूँ गी तो उसकी प्रिया हो जाऊँगी। यह 'माँ' की सेवा श्रच्छी तरह करने लगी।

जब 'पति' ने देखा कि वह 'माँ' की सेवा श्रच्छी तरह करती है,

ती उसे जो-जो मधुर खाद्य-भोज्य मिलता वह उसी की ला-ला कर

इस प्रकार कुछ समय बीत गया। तब 'देवी' ने सोचा, यह जी-जो मधुर भोजन साता है, मुक्ते ही देता है। शायद 'माँ' को निकाल देना चाहता हो। मैं इसकी 'माँ' को निकाल देने का उपाय करूँगी। यूँ अनुचित-ढंग से विचार कर एक दिन बोली— 'स्वामी! तुम्हारे बाहर चले जाने पर तुम्हारी माता मुक्ते गाली देती है।'' वह खुप रहा।

तथ उसने सोचा—इस बुदिया को उत्तेजित कर पुत्र के विरुद्ध करूँगी। उस समय से खिचड़ी देने के समय या तो बहुत गर्म देती या बहुत ठंडी, या उसमें बहुत नमक होता, या एकदम श्रलूनी। यदि 'माँ' कहती कि यह बहुत गर्म है, श्रथना बहुत नमकीन है तो भर कर ठंडा पानी डाज देती, फिर, यदि वह कहती कि बहुत ठंडी है सौर श्रजीनी है, तो चिछाने वागती—श्रभी तो बहुत गर्म श्रीर बहुल नमकीन कहती थीं! तुसे कीन संतुष्ट कर सकता है ?

नहाने का जल भी बहुत गर्म करके पीठ पर यन्तेर देती। यदि वह कहती ग्रम्म ! मेरी पीठ जलती है, तो फिर भरकर ठंडा पानी डंडेल देती। फिर यदि वह कहती कि यहुत ठंडा है तो पड़ी सिगों को सुनाती— अभी 'बहुत-गर्म' कहकर तुरत 'बहुत ठंडा' कहती है, कीन इस ग्रप-मान को सहंगा ?

यदि वह कहती, "अम्म! चारपाई में बहुत पिरसू हैं," तो उस की चारपाई निकाल कर उस पर श्रपनी चारपाई डाल, पीटकर, फिर ले जाकर विजा देती—चारपाई पीट दी। बुढ़िया पिरसुशों के मारे सारी रात बैठी-बैठी बिताती। तब, यदि वह कहती, श्रम्म! सारी रात खट-मल खाते रहे, तो वह उत्तर देती—"तेरी चारपाई बहुत पीटी, किन्तु कौन है जो इसको माँगों को समास कर सके।"

फिर 'पित' को उत्तेजित करने के जिये सारे घर में थूक, सींठ, बाज फैला देती। वह पूछता—कौन है जो इस सारे घर को गन्दा करता है, "'तेरी 'माँ' ही है, जो ऐसा करती है, मना करने पर भी कताड़ा करती है। मैं ऐसी मनहूस के साथ एक घर में नहीं रह सकती। चाहे इसे घर में रख या मुक्ते रख।"

#### × × ×

उसने उसकी पात सस्य मान, श्रीर यह समम्म कि सारा दोष 'साँ' का ही है, एक दिन माँ से कहा—''श्रम्म ! तू इस घर में निस्य भगड़ा करती है। यहाँ से निकल कर श्रन्यत्र जहाँ चाहे रह।''

वह 'श्रव्हा' कह रोती हुई निकत गई श्रीर एक मित्र-कुल में, मज़दूरी कर बड़े कष्ट से दिन काटने लगी।

सास के चले जाने पर पतोहू को गर्भ रह गया। वह 'पति' श्रीर पड़ीसियों की कहती फिरी—उस 'मनहूस' के घर में रहते मुक्ते गर्भ नहीं रहा, चले जाने पर 'गर्भ' रहा। श्रागे चलकर पुत्र होने पर भी वह खाली—''जब तक तुम्हारी 'माला' घर में थी, मुक्ते पुत्र न हुन्ना। श्रव मिला है। इससे भी जान ली कि वह 'मनहस' है।

#### × × ×

'माँ'ने जब यह सुना कि मुक्ते निकाल देने पर पुत्र हुआ है तो सीचा—"निश्चय से संसार में धर्म मर गया है। यदि धर्म मरा न होता तो 'माँ' को पीटकर निकाल देने वालों को 'पुत्र' न होता, वे सुख से न जीते ! मैं धर्म का आद्ध कहाँ गी।''

एक दिन उस ने पिसे तिज्ञ, चावज्ञ, हांडी ग्रीर कड़कों जी, ग्रीर कच्चे रमशान में जाकर तीन खोपिइयों का चूल्हा बनाकर श्राग जलाई। फिर पानी की जगह जा सिर से स्नान कर चूल्हे की जगह ग्राई। यहाँ चाजों को खोज, तिजों की धोना ग्रारम्म किया।

#### × ,× ×

उस समय शक ने संसार पर नज़र डाखी तो देखा कि वह दुःख के कारण, धर्म को मरा जानकर धर्म का आद करने जा रही है। वह आहारण का वैशा बना, एक रास्ते चलते सुसाफिर को तरह उसके पास जाकर बोला, "श्रम्म ! श्रमशान में श्राहार नहीं प्रकाया जाता ! तू इस पके तिल-चावल का क्या करेगी ?"

शक ने पहली गाथा कही-

श्रोदात वत्थो सुघी श्रव्लकेसा कच्यानि किं कुमिमधिस्स यित्वा। पिट्टा तिला घोवसि त्रयहुलानि तिलोदनो होहिति किस्स हेत ॥१॥

—हे श्वेत-वस्त्र, भीगे केश बाली कारयायनी ! यह क्या हांडी चढ़ाकर विसे-तिल ग्रीर चावल घोती है ? यह तिलोइन किस के लिए होगा ? ॥१॥

शुंडिया ने शक्त को उत्तर देते हुए दूसरी गाथा कही— न खो भय बाह्मण भोजन त्था तिलोदनो होहिति साधु पक्को । धम्मो मतो तस्स बहुतयज्ञ श्रहं कोरस्सामि सुसान मज्मे ॥२॥

— ब्राह्मण ! यह विजोदन भोजन के लिए नहीं है। यह प्रम्छी तरह पके। धर्म मर गया है। मैं श्राज रमशान में इस का आद् करूंगी।।२।।

तव शक ने तीसरी गाथा कही—
श्रमुविश्च कश्चानि करोहि किश्चं
धम्मो मतो को नु तवेतसंसी।
सहस्सनेचो श्रमुकानुभावो
न मिण्यति धम्मवरो कदाचि ॥३॥

—हे कारयायनी ! विचारपूर्वक कार्य कर । तु के किस ने कहा कि धर्म भर गया है । मैं अतुल-प्रताप वाला हूँ । सहस्त-नेन्न हूँ । श्रेष्ठ धर्म कभी नहीं सरता ॥३॥

यह सुन बुदिया ने दो गाथायें कहीं-

ढलहप्पमाणं मम एस्थ वहां धम्मो मतो नस्थि ममेत्थकङ्खा । ये ये बत्नानि पापा भवन्ति ते ते बद्गानि सुखिता भवन्ति ॥१॥ सुनिमा हि मह्यं वज्मा श्रहोसि सा मं वधित्वान विजायि पुत्तं । सादानि सहबस्स कुत्तस्स इस्सरा श्रहम्पमन्हि श्रपविद्धा सकिका ॥१॥

—हे बहा (शक ?) मुक्ते इसमें सन्देह नहीं है कि धर्म मर गया है। मेरे पास इसका दर प्रमाण है। जो जो इस समय पापी होते हैं, वे-ने ही इस समय सुखी होते हैं ॥४॥ मेरी पतोहू बाँक थां, उसने मुक्ते पीटा, तो उसे 'पुत्र' हो गया। वह ही इस समय सारे कुल में प्रधान हो गई खीर मैं अकेली श्रनाथ हो गई॥ ।।।

तम शक ने क्ठी गाथा कही—
जीवामि वोहं नाहं मतोस्मि
सबेव श्रस्थाय इहागतोस्मि।
यं तं वधिस्वान विजायि पुत्तं
सहाव पुत्तेन करोमि भस्मं ॥६॥

—मैं मरा नहीं। मैं जीता हूँ। मैं तेर ही लिए यहाँ आया हूँ। तुमें पीट कर जिसने 'पुत्र' को जन्म दिया उसे पुत्र सहित भस्म करता हूँ॥६॥

यह सुना तो 'माँ' ने श्रपने-श्रापको धिकारा कि मैंने क्या कह दिया। उसने श्रपने नाती को जीता रखने के लिए सातवीं गाथा कही---

> एतज्य ते रुच्चति देवराज समेव श्रःथाय इहागतोस्मि। श्रह्यच पुत्तो सुनिसा च नता

### सम्भोदमाना घरमावसेम ॥७॥

—हे देवराज ! यदि तुफे अच्छा लगता है और यदि त् मेरे ही लिए यहाँ आया है तो मैं यही चाहतो हूँ कि मेरा पुत्र, मेरा नाती, मेरी पतोहू और मैं सब असकतापूर्वक घर में रहें।।७॥

तब शक ने भ्राठवीं गाथा कही-

एतन्च ते रुट्यति कातियानि हतापि सन्ता न जहासि धम्मं, तुवज्ज पुत्तो सुनिसा च नत्ता सम्मोदमाना घरमावसेथ ॥दा।

—हे कारवायनी! यदि तुके यही ऋष्या जगता है और त् ििने पर भी धर्म नहीं छोड़ती है, तो तेरा पुत्र, तेरा नाती, तेरी पत्तोह और तू प्रसन्नतापूर्वक घर में रह ॥ । ।।

शक के प्रताप से वे दोनों अपनी 'माँ' के गुणों को स्मरण कर गाँव में पहुँचे और पूछा—हमारी माँ कहाँ है! लोगों ने बताया— समयान की ओर गई है! वे 'माँ, माँ' कहते समशान की ओर दोंदे और उसे देखते ही उसके पैरों पर गिरकर 'गाँ हमारे दोष समा करें' कह समा माँगी।

'माँ' ने 'नाती' को गोद में ले लिया। इस के बाद वे प्रसन्न-चित्त मेल से रहने लगे।

## महेन्द्र और संघामित्रा

"श्राज लंका में क्या ठाठ-बाट होगा!"—मेरे साथी सिंहल-भित्तुश्रों ने कहा।

"क्यां ?"

"म्राज ज्येष्ट-पूर्णिमा है। श्राज ही के दिन महास्थितिर महेन्द्र लंका पहुँचे थे।"

मेरे दिख को चोट लगी। श्राल के दिन मुक्ते भी महास्थविर महेन्द्र की याद क्यों न श्राई! याद केंसे श्राती, श्राध्रिर इन पंक्तियों का लेखक भी तो उसी श्रास-विस्मृत भारत की सन्तान है, जिसे न जाने संस्कृति के कितने महान् श्रचारकों की एकदम याद नहीं। भारत सभी को याद भी कहाँ तक रखे! किन्तु महास्थविर महेन्द्र की याद बनाये रखना तो राष्ट्रीय कर्तुंग है।

× × ×

जम्ब्रहीप में प्रविष्ठित इज़ारों विहारों का ध्यान घर महाराज श्रशोक ने महास्थविर मौगालिएत तिस्स से पूज़--- "भन्ते ! बुद्ध धर्म में किस का स्थाग महास्थाग है ?"

मीमालिपुत्र ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा--''भगवान् बुद्ध के जीवन काल में भी तेरे सदश कोई त्यागी नहीं था।''

सन्तुष्ट हुए राजा ने फिर पूछा— 'क्या मेरे जैसे आदमी को धर्म का सगा [ अम्मदायाद ] कह सकते हैं ?'' स्पष्टवक्ता महास्थिवर ने कहा--''राजन ! तुम्हारे जैसे महास्थागी को भी धर्म का सगा [धम्म-दायाद ] नहीं कह सकते, दाता, दायक कह सकते हैं। लेकिन जो अपने लड़के और लड़की को धर्म में प्रश्नजित कराये उसे धर्म का दायाद और दायक दोनों कह सकते हैं।"

धर्म का दायाद बनने की इच्छा से महाराज ध्रशोक ने ध्रपने पुत्र महेन्द्र ध्रौर पुत्री संघमित्रा दोनों को खुलाकर पूछा—"तात! क्या ध्रवस्या बहुण करोगे ?"

"देव ! यदि श्रापकी इच्छा हो तो हम श्रान ही प्रज्ञजित हो सकते हैं। प्रज्ञजित होने से हमारा श्रीर श्रापका दोनों का कल्याण है।"

दुद्धि श्रीर बज से युक्त महेन्द्र श्रीर संघमित्रा का प्रवच्या-संस्कार बड़े समारोह से हुश्रा।

धन्य थे वे दोनों जिन्होंने पिता की इच्छा-माग्र पर गृहस्थ-जीवन को त्याग दिया। प्रवज्या के समय महेन्द्र की श्रायु यीस वर्ष श्रीर संघमित्रा की श्रठारह वर्ष की थी।

#### × × ×

महामित महेन्द्र को प्रवित्ति हुये बारह वर्ष हो गये। उनके उपाध्याय महास्थिति मोग्गिलियुत्र तिस्स ने छोर संघ ने उन्हें मनोरम लंकाद्वीप में जाकर मनोज़ बुद्ध धर्म की स्थापना की श्राज्ञा दी थी। महेन्द्र ने सोचा कि इस समय लंका में बुद्ध मुटिसिय का राज्य है, उसके पुत्र के सिंहासनारूढ होने पर लंका पहुँचूँगा। इस लिए वह उपाध्याय और संव की वंदना कर अन्य चार स्थितरों तथा सुमन श्रामणेर को साथ ले दिस्ण-गिरि की श्रोर चल पड़े। वहाँ से धीरे-धीरे विदिशा-गिरि पहुँच अपनी माता के दर्शन किये।

स्थविर की माता का नाम था देवी। देवी की बहन का भराडु

१ राज यह के पर्वतों का दिव्या प्रदेश (बिहार प्रान्त )।

२ भिल्ला ने प्रायः तीन मील, वर्तमान बेसनगर रियासत खालियर ।

नामक लड़का स्थविर के उपदेश से श्रनागामि-फल को प्राप्त हुआ भ्रोर स्थविर के पास रहने लग गया।

महातेजस्वी महेन्द्र एक मास श्रपनी माता के पास रहे। ज्येष्ट मास की पूर्णिमा की वे चारों स्थितिरों , सुप्तन, आमणेर , श्रीर भणडु सहित श्राकाश-मार्ग से श्राकर जंका में रमणीय मिश्रक पर्वत के शील-कुट नामक शिखर में मनोहर श्रम्बस्थल गर उतरे।

लंकाहितेषी मुनी बुद्ध ने लंका के हित के लिए जिनके गारे में भविष्य-वाणी की थी, लंकावासियों द्वारा पूजित, लंका के लिए दूसरे बुद्ध सहश, वे महेन्द्र भी ऋांखिर लंका आ पहुँचे।

× ×

सिंहल के राजा देवनांप्रिय तिष्य मिश्रक पर्यंत पर शिकार खेल रहे थे। जिस प्रकार एक स्ना रामचन्द्र जी को बहका कर कहाँ-का-कहाँ ले गया था, उसी प्रकार एक स्ना राजा देवनांप्रिय तिष्य को भी बहुका कर नहीं स्थविर महेन्द्र खड़े थे, वहाँ ले आया। राजा देखकर शांकित हुआ। स्थविर ने कहा—''आयो तिष्य!'

'तिच्य' कहने से राजा ने उन्हें यद्य समस्ता। स्थिवर ने कहा-'महाराज! हम धर्मराज बुद्ध के श्रावक हैं; ध्रीर श्राप ही पर श्राच्यह करने के लिए जम्बुद्धीप से यहाँ श्रापे हैं।"

यह सुन और मित्र महाराज अशोक का सन्देश स्मरण कर राजा ने निश्चय किया कि ने सचमुच भिन्न हैं। साबी भिन्नुओं की श्रोर देख, राजा ने पूछा—"य सब कब श्राये ?"

१ मोद्दा की सीदी पर उस अवस्था को पहुँच जाना कि फिर दुनारा संसार में ग्राना राम्भव न रहे।

२ ज्येष्ठ ( कम-से-कम दस वर्ष का ) मित्तु स्थविर कहलाता है ।

३ प्रजन्म प्रहण् कर लेने पर भी जिसकी 'उपसम्पदा' नहीं हुई है, वह शामणोर कहलाता है।

स्थविर ने उत्तर दिया—"मेरे साथ ही।"

राजा--- "क्या जम्ब्रद्वीप में इस प्रकार के श्रीर भी भिन्न हैं।"

स्थितर—"जम्बुद्धीप काषाय वस्त्र से प्रज्वित है। वहाँ इस समय बहुत सारे त्रिविद्य (तीनों विद्यात्रों के जानने वाले) सिद्ध, दिव्य श्रवण्यासिक वाले श्राहुँत भिन्नु रहते हैं।"

राजा-"भन्ते ! श्राये कैसे ?"

स्थविर-"'न जल से, न स्थल से।"

राजा ने समभ लिया कि श्राकाशमार्ग से श्राये।

महास्थिविर ने राजा की परीक्षा लेने के लिए पूछा--''राजन् ! इस वृक्ष का क्या नाम है ?''

राजा---"भन्ते ! इस युच का नाम श्राम्न है।"

स्थविर—''राजन् ! इस वृत्त को छोड़कर श्रीर भी आग्र-यृत्त हैं।'' राजा—''बहत से श्राम्र-वृत्त हैं।''

स्थिवर—''राजन्! इस ग्राग्न-वृक्ष की तथा श्रम्य आग्र-वृक्षों की छोड़कर पृथ्वी पर श्रीर भी वृक्ष हैं ?''

राजा-"भनते ! बहुत हैं, किन्तु वह आग्न के नहीं।"

स्थविर---राजन् ! इन श्रनाम्रवृत्तीं ग्रीर श्रन्य श्राम्य-वृत्तीं की छोड़-कर भी पृथ्वी पर क्या कोई वृत्त हैं ?''

राजा-"भन्ते ! यही एक बृच है।"

स्थावर समक गये कि राजा बुद्धिमान् श्रीर पण्डित हैं।

इसी प्रकार और भी कई प्रश्नों द्वारा राजा की बुद्धि की जाँच करके स्थविर ने राजा को हस्तिपादोपम सुन्त का अपदेश दिया। यही उपदेश भगवान् बुद्ध के जीवन काल में आयुष्मान सरिपुत्र ने श्रावस्ती के लोगों को दिया था।

प्रातःकाल ही राजा स्थिविरों के पास फूल खेकर पहुँचा, फूलों से उनकी पूजा कर उसने पूजा--- "आनग्द्यपूर्वक तो रहे ? उद्यान अनुकृत तो है ?"

स्थिवरों ने कहा-"महाराज ! हम सुख से रहे, श्रीर उद्यान यितयों के श्रमुकृत है।"

तब राजा ने पूजा--''क्या संघ के लिए त्राराम या विहार ग्रहण करना योग्य है ?''

योग्य श्रीर श्रयोग्य के ज्ञाता स्थिविरों ने बुद्ध द्वारा वेखुवनाराम के प्रति-श्रहण का वुर्णन करके कहा—"हाँ! योग्य हैं।"

इसे सुन राजा और अन्य लोग बड़े सन्तुष्ट हुये।

तब स्थिवरों की वन्दना करने के लिए पाँच सी खियों सिहत श्रमुला देवी भी धाई। उन पाँच सी खियों के साथ श्रमुला देवी ने राजा से कहा —"है देव! हम भिचुणी बनाना चाहती हैं।"

राजा ने स्थविरों से प्रार्थना की-"अाप इन्हें भिचुणी बनावें।"

स्थितिर ने राजा को उत्तर दिया—"हमें, खियों को भिचुणी बनाने की आज्ञा नहीं। पाटलिपुत्र (पटना) में संघिमत्रा नाम से विख्यात मेरी छोटी बहन एक बहुश्रुत भिचुणी है। आप हमारे पिता राजा अशोक के पास सन्देश भेजें कि संघिमत्रा महाबोध युच-राज की दिच्या शाखा को श्रेष्ठ भिचुणियों सहित यहाँ आ जाय। बही स्थितिरी आकर इन खियों की भिचुणी बनायेगी।"

#### × × ×

महाबोधि और स्थिवरी को मैंगाने के सम्बन्ध में स्थिवर महा-महेन्द्र की श्राला का स्मरण कर उसी वर्षा काल में एक दिन राजा ने श्रमात्यों से सलाह करके श्रपने भानजे ऋरिष्ट श्रामात्य को उस कार्य पर नियुक्त करने का विचार किया। राजा ने उसे बुलाकर पृञ्जा— "तात! महाबोधि श्रीर संधिमशा के लाने के लिए धर्माशोक के पास जा सकते ही?

'हे सम्मानदाता! उनको वहाँ से यहाँ खाने के खिए जा सकता हूँ, किन्तु वहाँ से यहाँ जौट आने पर सुमें प्रवित्त होने की आज्ञा मिले।'' "ऐसा ही होगा" कहकर राजा ने उसे मेजा।

महा श्ररिष्ट भानजे ने राजा धर्माशोक के पास पहुँच राजा का सन्देश श्रर्पण कर फिर स्थविर का सन्देश कहा—

"राजश्रेष्ठ ! श्रापके मित्र देवानांपिय तिष्य के भाई की स्त्री प्रवादया की हच्छा करती हुई नित्य ही संयमपूर्वक रहती है। उसको प्रवादित करने के लिए भिचुणी संघमित्रा श्रीर उनके साथ महाबोधि की दक्षिण शाखा भी भेज दें।"

उसने स्थविर का यह वचन स्थविरी संघमित्रा से भी कहा। स्थविरी ने स्थविर के इस विचार को राजा प्रशोक के पास जाकर कहा।

राजा बोजा—''श्रम्म! तुम्हें भी न देखकर पुत्र श्रांर नाती के वियोग से उत्पक्ष शोक को मैं कैसे सहूँगा ?''

स्थविरी ने उत्तर दिया—"एक तो भाई की श्राज्ञा है। दृसरे प्रमिजत होने वाले बहुत हैं। इसिलिए मेरा वहाँ जाना ही योग्य है।"

महादेव श्रमाध्य की राय जे राजा ने संघ से पूछा--- "भन्ते ! लंका में महाबोधि भेजनी चाहिये, श्रथवा नहीं ?"

स्थिवर् मोग्गाविपुत्त ने उत्तर दिया—"भेजनी चाहिए।" राजा सुनकर सन्तुष्ट हुन्ना।

श्रारिवन शुलक पत्त की पूर्णिमा के दिन महाबोधि की एक शाखा लंका पहुँची। दो समाह बाद श्रारिधन कृष्ण पत्त की चतुर्दशी के दिन उसे मुन्दर रथ में स्थालिब कर उसकी पूजा की गई। फिर एक सुन्दर मगडण बनवाया गया श्रीर क्वार्तिक शुक्त पत्त की प्रतिपदा के दिन महाशाल वृत्त के नीचे पूर्व की श्रोर महाबोधि की स्थापना कर प्रति दिन उसकी श्रनेक प्रकार की पूजा होने लगी।

महाबोधि के आगमन के सन्नहवें दिन उसमें नये श्रंकुर निकल आये। महीपति ने उसे अपने राज्य में प्रतिष्ठित कर नाना प्रकार से उसकी पूजा कराई। बारह सो वर्ष सं श्रमुराधपुर ( लंका ) में प्रतिष्ठित महाघोधि संसार का शायद सब से पुराना ऐतिहासिक वृत्त है। वह इस बात का प्रतीक है कि भारत में न तो श्रव सूल बोधिवृत्त रहा श्रोर न वह ज्ञान ही जिसे तथागत ने बोधिवृत्त के नीचे प्राप्त किया था, किन्तु लंका में न केवल उस बोधिवृत्त की शाखा लहलहा रही है, बल्कि तथागत का वह धर्म भी फूल-फल रहा है, जिसकी महामहेन्द्र ने स्थापना की थी।

× × ×

श्रवनी सम्पूर्ण श्रायु का जगभग श्राधा भाग खंकावासियों के हित में विताकर चैरय पर्वत पर वर्षों वास करते हुये साठ वर्ष की श्रायु में महस्थविर ने निर्वाण प्राप्त किया। श्रनुराधपुर की चण्प-चण्पा ज़मीन खंका-बासियों को महास्थिविर श्रीर उनके उपकारों का स्मरण कराती है।

जिस स्थान पर ऋषि महेन्द्र की देह का श्रन्तिम संस्कार हुश्रा था, कृतज्ञ सिंहज जाति श्राज भी उस स्थान को इसिम्यूनंगज (ऋषि-भूमि-श्रांगन) कहती है श्रीर वहाँ श्रद्धा के फूज चढ़ाती है।

### चिनिया बाबा

कुछ वर्ष पूर्व में साल में एक दो बार कुसीनगर हो आया करता था, किन्तु इधर जबसे राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति के जुये में जुता, कुसी-नगर न जा पाया। जगमग छ:-सात वर्ष बाद प्रय महास्थविर चन्द्र-मणी का 'आज्ञापत्र' मिला कि कुसीनगर हो आखो। चार-पाँच दिन बहाँ रहकर आज हो वापिस लौट रहा हूँ।

श्रधिकांश पाठक यह जानते होंगे कि देवरिया से याहस मीज श्रीर गीरखपुर से बत्तांस मीज की दूरी पर साथा-कुं श्रर नाम का जो स्थान है, वही भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि है। माथा-कुं श्रर शब्द की टीक ब्युत्पत्ति ज्ञात नहीं। कुछ जोग उसे मृतकुमार-मतकुमार-माथा कुं श्रर समझते हैं। श्रारम्भ में विद्वानों को इस स्थान के भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण-भूमि होने में संदेह था। बाद में जब माथाकुं श्रर के विशास-स्त्र्प में से एक कजसा श्रीर ताल्यत्र मिला, जिस पर जिखा हुआ था कि यहीं परिनिर्वाण-स्त्र्प है, तो विद्वानों का संदेह मिटा।

महापरिनिर्वाण-स्तूप से कोई डेढ़ मील की ही दूरी पर बह स्थान है जिसे आसपास के लोग 'रामा-भर' कहते हैं। बोहों के अनुसार यह सुखट चैरप है और यहीं भगवान् बुद्ध की दाह-किया हुई थी। कुसी-नगर के तीर्थ-यात्री 'रामा-भर' भी प्रायः जाते ही हैं।

ि मिट्टी की एक छोटी-सी पहाड़ी । चारों ओर खासा जंगल । ऊपर विशाल बरगद का पेड़ । यही 'रामा-भर' है । यहाँ कीन रहता है ? श्रनेक जंगली जीव-जन्तुयों के बीच चीन-देश के एक श्रीर श्रकेले बौद साधु, जिन्हें श्रासपास के लोग 'चिनिया-बाबा' कहते हैं।

गाय-वैंत चराने वाला जो लड़का हमें 'रामा-भर' का रास्ता दिखाने के लिए साथ था, मैंने उसी से चिनिया-बाबा के वारे में पूछा — चिनिया-बाबा स्रभी हैं न ?

"智""

"गाँव में भिन्ना माँगने ग्राते हैं ?"

"इधर उन्होंने अपने सब दाँत तुड़ा दिए हैं जिसमें दाज, भात, रोटी न खानी पड़े।"

''तब क्या खाते हैं ?"

"यही संतरे और दूसरे फल ?"

"कहाँ से पाते हैं।"

"आ जाते हैं।"

मेरा कुत्तृहल बढ़ा। अजब आदमी हैं, 'चिनया बाबा' संतरे खाने के लिए दाँत तुड़ा डाले!

बात करते-करते हम अपर जा पहुँचे। देखा चिनिया बाबा' अपनी कुटिया में नहीं हैं। दरवाजे पर ताले का लगा होना भी उनके न होने का प्रमाण नहीं। कभी-कभी वह भीतर बैठकर भी बाहर ताला लगा लेते हैं और प्रायः बरगद की टहनियों के बीच बहुत अपर जो उन्होंने अपने लिए एक 'घोंसला' सा बना रखा है, उस पर चढ़े रहते हैं।

सौभाग्य से बह दूसरी शोर छोटे-से छुएं पर नहाते हुए दिखाई दे गए। नहाना समाप्त हो चुका था। कपदे बदल रहे थे। मैंने सोचा, यहीं खड़े रहकर उनके श्राने की प्रतीका की जाय।

गानर हाथ में लिये हुए बह दौड़ते हुए उस पहाड़ी-सी पर चढ़ आए। हमें रस्ते में खड़े देखकर थोड़ी देर के लिए रुके। बोले—

''सिलोनी बाबा ?''

<sup>&#</sup>x27;'नहीं।"

"बरमी बाबा !"

''नहीं''

"तो १"

"हिन्दुस्तानी।"

उन्हें जैये विश्वास नहीं हुआ। हिन्दुस्तान में बौद साधु कहाँ हैं। बिना कुछ कहे-सुने उत्पर चढ़ गए।

मुक्ते कुछ ऐसा लगा कि जैसे मैंने किसी एक्स्प्रेस ट्रोन की गलती से पैसेंजर गाड़ी समक्त लिया श्रीर मैं प्लेटफार्म पर उसके श्राकर खड़ें होने की प्रतीका करता रहा। वह श्राई श्रीर बिना प्लेटफार्म पर सके चली गई।

किन्तु थोड़ी ही देर में देखता क्या हूँ कि चिनिया-बाबा ढंग से कपड़ा पहने नीचे उत्तरे चले आ रहे हैं। उन्हें उत्तरता देख हम भी चलते-चलते रुक गए।

चिनिया बाबा ने श्रव फुरसत से बातचीत शुरू की। मेरे बारे में कहाँ से श्राया हूँ, श्रीर कहाँ रहता हूँ इत्यादि जिज्ञासा शान्त करने के बाद रेज के किरायों के बारे में पूछने जगे। श्रमुक जगह का पहती हत्ना किराया था, श्रव कितना होगा ? में हेदा, हुगुना करके श्रंदाजे से बताता गया। फिर चीजों के बारे में पूछने लगे—किस चीज का नया मात है ? साग, सब्जी, मकई, ज्वार, बाजरा का भाव उन्हें ज्ञात था। में सोचता था कि इन्हें इन सबसे क्या मतजब, क्योंकि उनके मुँह में सचमुच एक भी दाँत नहीं था। मैंने पूछा—बाबा! दाँत क्यों निकजवा दिए ! बोजो—डाक्टरों ने कहा—निकजवा दिए ।

''तो श्रव खाते क्या हैं ?''

"मकई, ज्वार, बाजरा सब-कुछ खाते हैं।"

मैं हैरान था। मुँह में एक दाँत नहीं और "मकई, ज्वार, याजरा, सब कुछ खाते हैं!" चिनिया बाबा—"पहले छः महीने नहीं खा सकते थे। पचता नहीं था। अब सब कुछ पचता है।"

खाद्य-यस्तुन्त्रों के भावों के बारे में उनकी प्रवत जिज्ञासा का अर्थ मेरी समक्त में श्राया।

बीच में मेंने लैंप जलाने के बारे में पूछा । बीले — तेल बहुत मेंहगा है । इसलिए नहीं जलाते हैं ।

ऐसा लगा कि वह प्रातःकाल एक बार भोजन बना लेते हैं छौर खा लेते हैं। जलावन की लकडियाँ उनकी कुटि के इर्द-गिर्द एक सिल-सिले से रखी थीं।

उनका कहना था कि एक महीने तक यदि वह केवल पानी पीते रहें, तो मरेंगे नहीं।

मैं उनकी आयु की श्रोर देखता, जो लगभग ६० वर्ष के लगते थे, उनके वेदांती-मुँह की श्रोर देखता था जिसमें एक भी दाँत न था; उनके श्राहार की श्रोर देखता, जो सकई ज्वार, बाजरा श्रोर कहू या भंटे की तरकारी-भर था श्रीर देखता था उनके हृष्ट-पुष्ट मांसल शरीर की।

रह-रहकर यही प्रश्न उठता था कि इनके स्वास्थ्य का रहस्य क्या है ? उत्तर यही मिलता कि शुद्ध खुली वायु में सोलह श्राने प्राकृतिक कीवन।

उस दिन गोरखपुर के श्रक्षिकारियों ने चाहा था कि चिनिया बाबा वहाँ न रहें। चिनिया बाबा का उत्तर था कि इतने साँप-विच्छू श्रीर इसरे जंगली जानवर वहाँ रह सकते हैं, केवल मैं नहीं रह सकता।

चिनिया बाबा वर्षों से श्रवनी जगह पर मजे से रहते हैं श्रीर शसल-चित्त । उनका हैंसना है कि एक मीज से सुनाई देता होगा ।

हम जीटे तो स्वास्त हो चुका था। चितिया बाबा ऊपर खड़े-खड़े हमारी श्रोर देखते रहे श्रीर हम उनकी श्रोर। मेरे साथी चीरेन्द्र ने कहा—क्या दिक्य-दर्शन है!

## गांधीजी और समय का मृत्य

जिन जोगों को गांधीजी के श्रासपास रहने श्रथवा मेरी तरह दी-चार बार ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उन्हें गांधीजी के श्रम्य श्रमेक गुण दिखाई दिये हों श्रथवा न दिखाई दिये हों किन्तु उनका 'समय के मूल्य' का घनी होना दिखाई दिया ही होगा। व्यर्थ विचार श्रोर व्यर्थ वार्ताजाप ही में हमारे जीवन का श्रधिकांश समय नष्ट हो जाता है। गांधीजी श्रपने से श्रोर दूसरे से श्रपने हर मिनिट की प्री कीमत वस्त करते थे।

में जब पिहली बार सेवामाम गया, तो मुक्ते वाद है, मेंने मशु-वालाजी से पूळा—'बाप के दर्शन कव और कहाँ हो सकेंगे?' मशु-वालाजी ने उत्तर दिया—'अभी छः बजने वाले हैं। बाप ठीक छः बजे सेर को निकलते हैं।' मैं घड़ी लेकर बैठ गया। देखता क्या हूँ कि हथर मेरी घड़ी की दोनों सुह्यों ने एक सीधी लकीर बनाई और उधर लड़कियों के कन्धों पर हाथ रखे हुए बाप सहक की और बढ़ते हुए दिखाई दिये।

उस समय मुके ऐसा लगा कि एक सूर्य श्रस्त हो रहा है, श्रौर दूसरा उदय हो रहा है।

आदमी वर्षों से नहीं जीता। जो लोग सममते हैं कि बाप ७६ वर्ष की ही आयु में प्रस्थान कर गये अथवा वे १२४ वर्ष नहीं जीये वे गलती पर हैं। बाप सैकड़ों वर्ष जीए हैं। अपनी सैकड़ों वर्ष की आयु भोगकर भी उतना नहीं जी सकते जितना बापू श्रपनी ७६ वर्ष की श्रायु में जी गये हैं।

एक प्रादमी धोंकनी की तरह सांस लेता हुया, व्यर्थ खाता-पीता हुया श्रपना जीवन व्यतीत कर देता है। वह जीना भी कोई जीना है!

प्रत्येक क्षण के प्रति पूरी जागरूकता, प्रत्येक कल्याणकारी भायना के प्रति पूरी संवेदनशीखता का ही नाम जीना है। बापू का जीना ऐसा ही जीना था।

घनमपद के सहस्सवगा की कुछ गाथाएँ इस प्रकार हैं—
योच वस्ससतं जीवे दुम्लीको श्रसमाहितो।
एकाहं जीवितं सेट्यो सीखवन्तस्स कायिनो॥
योच वस्ससतं जीवे दुष्पञ्जो श्रसमाहितो।
एका हं जीवितं सेट्यो पञ्जावन्तस्स कायिनो॥
योच वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो।
एकाहं जीवितं सेट्यो विरियमारभतो दल्हं॥
योच वस्ससतं जीवे श्रपस्सं उद्यव्ययं।
एकाहं जीवितं सेट्यो पस्सतो उद्यव्ययं।
योच वस्ससत जीवे श्रपस्सं श्रमतं पदं।
एकाहं जीवितं सेट्यो पस्सतो श्रमतं पदं।
योच वस्ससतं जीवे श्रपस्सं धम्ममुक्तम।
एकाहं जीवितं सेट्यो पस्सतो धम्ममुक्तम।

[ हुराचारी और श्रसमाहित ( एकामतारहित पुरुष ) के सौ वर्ष के जीवन से सदाचारी और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है ॥१॥ हुष्प्रज्ञ और श्रसमाहित के सौ वर्ष के जीवन से प्रज्ञावान और ध्यान का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है ॥२॥ श्रावसी और श्रनुष्टीगी के सौ वर्ष के जीवन से दृद उद्योग करने वाले का एक दिन का जीना श्रेष्ठ है ॥३॥ ( सांसारिक वस्तुओं के ) उत्पत्ति श्रीर विनाश पर विचार न करते हुए सी वर्ष के जीवन से इन पर विचार करते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ठ

है।।४।। असत पद (निर्वाण) को न देखले हुए सौ वर्ष के जीने से असत पद को देखते हुए एक दिन का जीना श्रेष्ट है।।४।। उत्तम धर्म को बिना जाने सौ वर्ष के जीने से उत्तम धर्म का जानकार हीकर एक दिन का जीना श्रेष्ट है।।६।।

# भाई परमानन्द

श्रभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ, पत्रों में पड़ा था कि भाई परमा-नन्द जी लाहीर के हत्याकाण्ड के दिनों में हरिद्वार या देहरादून में थे श्रीर श्रव जालन्घर में सुरक्ति हैं।

श्रीर यह क्या? कुल दो ही दिन के भीतर पढ़ा कि भाई जी का जालन्यर में स्त्रर्गवास हो गया! कौन जानता है कि कल ही मरना हो।

> श्रागाह श्रपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान सौ बरस के कल की खबर नहीं।

इन पंक्तियों के लेखक को देवता-स्वरूप भाई प्रमानन्द का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जुका है। वे लाहौर में कौमी महाविद्यालय (नेशनल कालेज) में यूरोपियन-इतिहास के प्रोफेसर थे। उस दिन किसी ने दिल्ली में मेरा परिचय देते हुए कहा कि भाई परमानन्द के दो शिष्यों में से एक सरदार भगतसिंह हिंसा के मार्ग के अनुयायी बन गये, दृसरा श्रानन्द कौसल्यायन श्रहिंसा के मार्ग का। सचमुच भाई परमानन्द की देशभक्ति हिंसा श्रीर श्रहिंसा के वादों से उपर की चीज थी।

जिन दिनों हम उनसे पढ़ते थे, शायद ही कभी कोई लड़का उनके हाथों फेल हो पाता। इस में ले नी नम्बर तो बहुत लड़कों को मिल जाते थे। जरा-सा भी कुछ पढ़-लिख आता तो भी आठ नम्बर मिल जाते। वे कहा करते थे कि विद्यार्थी की असली परीचा जीवन में होती

है; जिसे पास होना होगा पास होगा, जिसे फेल होना होगा फेल होगा, में क्यों किसी को पास-फेल करूँ?

उनके व्याख्यान कालेज के शुष्क व्याख्यान न होते थे। जिस दिन गेरिबाल्डी श्रीर मेजिनी जैसा कोई प्रकरण श्रा जाता, उस दिन विद्या-थियों के रोंगटे खड़े हो जाते।

थपने जीवन के आरम्भिक वर्षों में वे आर्थ-समाज के मिशनरी की है सियत से विदेशों में आर्थ धर्म का प्रचार करते रहे, उसके बाद अग्रख-मान के 'काजा-पानी' में। १६२२ के असहयोग-शान्दों जन के समय से वह राष्ट्रीय-महाविद्यालय के लगभग अन्तिम दिनों तक उसमें प्रोफे-सर रहे।

भाई जी की राष्ट्रीयता किसी एक राजनीतिक दल-विशेष की राष्ट्री-खता नहीं थी। श्रपने जीवन के पिछले कुछ वर्षों में उनका मत रहा कि महात्मा गान्धी के नेतृत्व में, हमारी कांग्रेस मुस्लिम तृष्टिकरण की नीति के गलत रास्ते पर जा रही हैं। उन्होंने गांधी जी की धौर कांग्रेस की कड़ी-से-कड़ी श्रालोचना की—इतनी कड़ी कि देशभक्ति के कुछ टेकेदार लोग उन्हें देश का शत्रु ही कहने श्रीर समक्तने लग गये।

प्रयाग से ही किसी समय प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान' नाम के साप्ताहिक में एक बार किसी ने भाई परमानन्द की अनेक गालियाँ देते हुए एक लेख छाप दिया था, और उसका लेखक बना दिया था, भिन्न आनन्द की सल्यायन एम० ए० की। तब मुक्ते सम्पादक की कान्नी कार्रवाई की धमकी देकर प्रज्ञना पड़ा था कि यह कौन है जो भिन्न भी है, श्रानन्द कौसल्यायन भी है, एम० ए० भी है ( मैं एम० ए० नहीं हूँ ) श्रीर मुक्तसे भिन्न भी है। सम्पादक को ज्ञा-याचना करनी पड़ी थी।

श्राज न जाने कांग्रेस में कितने लोग हैं लो कांग्रेस की मुस्लिम-तुष्टिकरण नीति से श्रसन्तुष्ट हैं, श्रीर खुले श्राम उसकी श्रालोचना करते हैं। किन्तु ऐसे लोगों के श्रमणी थे देवता-स्वरूप भाई परमानन्द ही। हाँ, उनसे शायद यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो गई कि वह कांग्रेस के यन्द्र नहीं रहे, कांग्रेस के बाहर रहकर कांग्रेस की कटु त्यालोचन करते रहे।

इसका परिणाम यही होगा न कि 'कांग्रेस-भक्तों' की सूची में देवता-स्वरूप भाई परमानन्द का नाम न खिखा जायगा ? तो क्या देश-भक्तों की सूची से भी इतिहास उनका नाम मिटा सकेगा ?

उनकी स्मृति को वार-बार नमस्कार है।

### दस रुपये का नोट

सन् २६ की बात है। वच्छोबाली आर्यसमाज (लाहोर) में एक ह्याख्यान सुना था, पिछल धर्मेन्द्रनाथ तर्कशिरोमिण का। "मैं रुपयों का हिसाब-िकताब कि एखता। यदि मैं रुपयों का ही हिसाब-िकताब लिखने में लगा रहूँ तो फिर आत्मा को उन्नति-अवनित का हिसाब की रखेगा?" मुक्ते बात बड़े पते की लगी। रुपये होते तो रुपयों का हिसाब किताब रखने की चिन्ता होती, हाँ आत्मा का हिसाब-िकताब रखने की चिन्ता अवश्य सवार हो गयी।

बहुत वर्षों बाद गांधीजी का जिखा कहीं पढ़ा—''जी पाई तुम्हारी जैब में आये-जाये उसका डिसाव अवस्थमेव रखा जाय।''

· दो विरोधी मत सामने थे। मैंने मध्यम मार्ग निकाला—निजी पैसों का हिसाब-किताब न रखना, सार्वजनिक पैसों का हिसाब-किताब प्रवस्य रखना।

बहुत दिन ऐसे ही चलने पर बात समक्त में श्रायी कि हिसाब के मामले में निजी श्रीर सार्यजनिक कुछ नहीं होता। हिसाब हिसाब है। जो खादमी निजी पैसे बेहिसाब खर्च करता है, वह सार्यजनिक पैसे भी बेहिसाब खर्च कर सकता है। फिर यदि निजी पैसे श्रीर सार्वजनिक पैसे पृथक्-पृथक् न रखे जायं, तो एक हिसाब न रखने पर दूसरा हिसाब भी घपले में पह जा सकता है। इसिलिए श्रमुभव की पाठशाला में सीखे पये इस पाठ के श्रमुसार मैंने—क्या निजी श्रीर क्या सार्थ-

जनिक-पाई-पाई का हिसाब रखना आरम्भ किया।

लोग अपनी-अपनी दैनंदिनी अर्थात् डायरी से शाम को मेंट करते हैं, तो उसमें तरह-तरह की बातें दर्ज रहती हैं। कोई आत्मा की उन्नति-अवनति का लेखा रखता है, तो कोई जो दिन में देखता-सुनता है उसे दर्ज कर लेता है। मेरी डायरी में रहते हैं केवल रूपये-म्राने-पाई।

अभ्यास श्रादमी की प्रकृति का दूसरा नाम है। चाहता हूँ कि मेरे श्रासपास के लोग भी हिसाब रखा करें, किन्तु जिसे देखता हूँ उसे ही श्रातस्य माल्म देता है। एक मैं हूँ कि दिन में कई बार हिसाब लिखता हूँ और रात में बिना रोकड़ मिलाये सो ही नहीं सकता।

विनयों की बात प्रसिद्ध है कि वह एक पैसे की रोकड़ मिलाने के लिए चार धाने का तेल खर्च कर सकते हैं। धपनी भी रोकड़ कभी-कभी नहीं भिलती, और विना रोकड़ मिलाये कुछ पैसे बहें खाते लिखकर भी सो ही जाना पड़ता है। तो भी रोज-रोज विना रोकड़ मिलाए न सोने से अपनी हिसाब करने और रखने की आदत पड़ गयी है और कुछ-कुछ स्वभाव में परिणत हो गयी है।

इसी महीने की छाठ तारीख को हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्त श्री वियोगी हिर जी के साथ मैं पटने से लौट रहा था। वियोगी हिर जी ने अपना टिकट और अपने ज्येष्ठ पुत्र 'शिशु' का टिकट पहले ही ले लिया था। सुक्ते जमशेदपुर जाना था। इसलिए उनके साथ टिकट न लेकर आज ही प्रातःकाल खरीदा। इस यात्रा में क्योंकि मैं हरिजी के साथ था और सम्मेलन के काम से था इसलिए हरिजी के साथ मेरा भी हिसाब चिरंजीव भगवतदत्त 'शिशु' ही रख रहे थे। मेरे बारे में ते न था कि सुगलसराय तक हिर जी का साथ दूँगा अथवा प्रयाग तक साथ चल सकूँगा। बार-बार टाइम-टेबल देखकर ते किया जा रहा था कि मैं किसी गाड़ी से सुगलसराय से सीधा लखनऊ भी जा सकता हूँ या नहीं ? इस बीच श्री भगवतदत्त ने कहा—"तो अपना हिसाब तो कर लें।"

"हाँ यह आवश्यक है।"

"लें यह टिकट के पैसे ले लें।"

उन्होंने एक दल रुपये का नोट दिया। वह मेरे हाथ में ही था तब तक भगवतद्त्तजी बोले—''राहुलजी की श्रात्मकथा का क्या दाम होगा ?''

"ठीक याद नहीं। दस रुपये के भीतर होगा।"

"त्राप भेरे लिए एक प्रति भिजवा सकेंगे ?"

"में दिल्लो जा ही रहा हूँ। खेता आऊँगा।"

"तब लेते खाइयेगा।"

"पुस्तक सचमुच मँगानी है तो इस रुपये लगे हाथ दे दो। उससे तबियत पर एक भार पड़ जायगा और पुस्तक लानी न भृत्ँगा।"

भगवतदत्त ने तुरन्त दस रूपये निकाल कर दे दिणे। मेरे रात के हिसाय की रोकड़ लिखी थी ११७।=)॥ (एक सो सतरह रूपये छुः आने तीन पैसे)। उनमें दस रूपये और दम रूपये छुल बीस रूपये यहं मिले। जोड़ हुआ १३०।=)॥ (एक सो सेंतीस रूपये छु: आने तीन पैसे) किन्तु यह क्या, मेरे बढ़वे में होते हैं छुल एक सो सत्ताईस छुः आने तीन पैसे। फिन्तु यह क्या, मेरे बढ़वे में होते हैं छुल एक सो सत्ताईस छुः आने तीन पैसे। धभी तो भगवतदत्त ने दस-दस रूपये के दो नोट दिये हैं। एक कहीं उधर-उधर रखा गया होगा। किन्तु कहाँ रखा गया? जिस बिस्तरे पर बैठे थे उसकी सारी नंगा-कोली ले डाली। दस रूपये के नोट का कहीं पता नहीं था। वहाँ बैठे हम तीनों के श्रांतिस्क एक और सजन थे। वह भी तलाश में शामिल हुए। परन्तु दस रूपये का नोट था कि 'पर' लगा कर उछ गया था। गया तो कहाँ गया? खिड़की से बाहर चला गया? किन्तु हवा तो बाहर से अन्दर शा रही थी। जब तक जान-चुककर बाहर न फेंक दिया गया हो

तव तक उसके बाहर जाने की सम्भावना न थी। तो ग्राखिर गया कहाँ ? राहल की की एक बात याद है। कहते थे-"कमरे में ताला लगाकर रखना चाहिये। चीजें चोरी चली जाने की उतनी चिन्ता नहीं, चिन्ता है, बहुधा अनेक लोगों को मन में चोर बनाना पड़ता है। पता नहीं हरि जी क्या सीच रहे होंगे। भगवतदत्त उनका कुन्दन-सा तपा हुआ ज्येष्ठ पुत्र । वह दस रुपये लेगा ! छि: ऐसे विचार को भी सन में स्थान देने से पाप लग सकता है। मैं नहीं जानता कि हिर जी क्या सीच रहे हैं-कुछ-न-कुछ अवश्य, अधिक चिन्तित न सही चिन्ताशील तो हम सभी थे। रुपयों से ज्यादा हैरानी इस रहस्य की थी कि आखिर रुपये क्या हो गये ? मेरे मन में एक-आध बार आया कि है तो 'शिश्र' किन्तु भगवतदत्त ने ही सुक्षे छकाने के लिए नोट को कहीं इधर-उधर न रख दिया हो! किन्त उसके चेहरे की सर्वाधिक चिन्ता मेरी इस ग्राशंका को ६र करने के लिए पर्याप्त थी। एक बार मैं बाथ रूम की श्रोर बढ़ा तो साथ बैठे सजन की खुली जेब पर नजर पहुँची। वहाँ एक नोट सा क़छ दिखाई दिया। कहीं यही तो अपना नीट नहीं ? हो भी तो उस हैट कोट-पैन्टघारी सज्जन से जो चार श्रंप्रेजी कितावें हाथ में लिये थे पूजा शोड़े ही जा सकता है। हाँ कोई गरीब आदमी होता तो बात इसरी थी। उस की तो नंगामोजी तक ली जा सकती थी!

तब नोट गया तो कहाँ गया ? मैं बार-बार अपने नोटों को गिनता कि कहीं गिनती में तो हर बार कोई गलती नहीं होती जा रही है। कुल जमा एक सौ सत्ताइस रूपये के दस बारह नोटों को ही तो गिनने की बात थी। ऐसी भी क्या गलती! ऐसा भी क्या अन्धेर कि हर बार गलती हो लाय।

तो ध्राखिर क्या हुआ ? इस रुपये का नोट गया कहाँ ?

हर चीज की कोई हद होती है। इंडते-इंडते जब हम थक गये, जहाँ तिनक सम्भावना नहीं थी, ऐसी सब जगहों की भी अच्छी तरह देख-भाज जिया तो हारकर मैं सो गया।

कैर सोने का इरादा करते ही नींद श्रा गयी। कोई एक घरटे बाद श्राँख खुली। मैंने तुरन्त ताली बजाई। यह इस बात का संकेत था कि रुपये मिल गये। हरिजी बोले—"कहाँ ?"

"प्रातःकाल जो टिकट दस रुपये का लिया है, वह पैसे तो लिएं। ही नहीं गये।"

"यहचापकी मौलिक खोज नहीं है। भगवतदत्त इस से पहले ही पता लगा चुका है।"

"मैं ही नहीं, मेरे साथ सभी मेरी इस भूल पर दंग थे। किन्तु श्रव हम सब प्रसन्न थे श्रौर थे निश्चिन्त!

## बुद्ध और गांधी के अंतिम लंस्कार

नागिरी प्रचारियों सभा द्वारा प्रकाशित शब्द-सागर ही शायद हिन्दी का सब से बड़ा कीय हैं। उस में ६६११४ शब्द होंगे। किन्तु इतने हजार शब्दों में यथा एक भी शब्द ऐसा है जो इस देश की वेदना की उस तीवता को ब्यक्त कर सके जो इस अपने राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी को गँवा कर हुई ?

कहा जाता है कि नाथूराम गोड्से एक पत्रकार रहा। इससे हर पत्रकार विजित है। सुनते हैं कि वह माह्मण भी है, इससे हर बाह्मण जमीन में गड़ा जा रहा है। यह हिन्दू है; यह हर हिन्दू के लिए इस मरने की बात है। वह भारतीय है; भारत माता उस कर्जकी को जन्म देने के कारण अनुतह है। भारतीयता ही नहीं सारी मानवता पर लगे अभिशाप का दूसरा नाम है नाथूराम गोड़से।

हमें लगता है कि जिस प्रकार इस देश में कोई भी रायण कहताना पसन्द नहीं करता, विभीषण कहताना पसन्द नहीं करता है उसी प्रकार भविष्य में कोई अपना नाम नाथूराम भी रखना पसन्द न करेगा।

किन्तु इस महान् पातक का दूसरा पहलू भी है। इस पातक ने महात बापू को श्रीर भी महान सिद्ध कर दिया। देश में भभकती हुई साम्प्रदायिकता की श्राम की शान्ति के लिए कदाचित स्वयं राष्ट्रपिता की बिलि श्रोचित थी। अब तो यह द्वेषाग्नि शान्त हो। धापू के बिलदान के बाद देश में जो-वुकु हुया है वह सभी कुछ अभूतपूर्व है। बिलदान-दिवय से याज तक इस महान राष्ट्र ने ही नहीं अन्य राष्ट्रों ने भी 'हाय बापू' कह कर जितने टंडे संख जिये उनते इससे पहले काहे को कभी किसी बड़ी-से-बड़ी विभृति की याद में भी लिये गये होंगे। यमुना तट पर का दाइ-करण-संस्कार गंगा, यमुना तथा सरस्वती के संगम में बापू की अस्थियों का प्रवाह शौर देश-भर की सभी पवित्र निहयों का बापू की भस्म का अधिकारी होना हमें भगवान् बुद्ध के अन्तिम संस्कार की याद दिलाता है। पाली वाङ्मय में इस प्रकार दर्भ है:—

### १-अन्तिम वचन

"तब भगनान ने श्रायुष्मान श्रानन्द से कहा—"श्रानन्द ? शायद तुमको ऐसा हो—(१) श्रतीत शास्ता ( = चले गये गुरु ) का यह उपदेश है, श्रव हमारा शास्ता नहीं है। शानन्द हसे ऐसा मत समकता, मैंने जो धर्म श्रीर निनय विहित किये हैं मेरे वाद तुम्हारे शास्ता ( = गुरु) हैं।......। (२) इच्छा होने पर संघ मेरे याद छोटे-मोटे भिन्न नियमों को छोड़ दे सकता है।"

तब भगवान ने भिन्नुश्रों को श्रामन्त्रित किया—"भिन्नुश्रो! यदि बुद्ध, धर्म-संघ में एक निन्नु को भी खुद्ध शंका हो, तो पूद्ध लो। भिन्नुश्रो! पीछे श्रफसोस गत करना—शास्ता हमारे सम्मुख थे किन्तु हम भगवान के सामने कुन्नु पूद्ध न सके।"

किसी एक भी भिन्नु की कोई शंका न थी।

तब भगवान ने भिन्नुओं को आमन्त्रित किया—'हन्त! भिन्नुश्रो अब तुम्हें कहता हूँ। सभी संस्कार नासवान हैं। अप्रसाद के साथ ( आलख-रहित होकर) जीवन के जन्म की प्राप्त करो।' यहीं तथागत के अन्तिम वचन हैं।

### २--निर्वाण

तब भगवान प्रथम ध्यान को प्राप्त हुए। प्रथम ध्यान से उठकर द्वितीय ध्यान को प्राप्त हुए।...चतुर्थ ध्यान से उठने के ग्रानन्तर भगवान परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान के परिनिर्वाण होने पर निर्वाण होने के साथ भीषण, लोम हर्षण भूचाल हुन्ना। देव दुन्दुभियाँ बर्जा। उस समय बह्या ने कहा—

'संसार के सभी प्राणी जीवन से गिरोंगे। जब कि लोक में ऐसे बल-प्राप्त श्रद्धितीय पुरुष, 'तथागत, शास्ता, बुद परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।''

उस समय देवेन्द्र शक ने कहा—''श्ररे संस्कार उत्पन्न श्रीर नष्ट होने वाले हैं।

जो उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं, उनका शान्त होना ही सुख है।

भगवान के परिनिर्वाण हो जाने पर जो श्रवीतराग भिच्न थे, उन में कोई बाँह पकड़ कर ऋन्दन करते थे, कटे वृत्त के सदस्य गिरते थे, धरती पर जीटते थे—भगवान बहुत जरुदी परिनिद्यत हो गये। किन्तु जो वीतराग भिच्न थे वह स्पृति—सम्प्रजन्य के साथ स्वीकार करते थे— 'संस्कार श्रनित्य, (वियोग का हो) थे कहाँ मिलेगा।'

तब श्रायुष्मान श्रनुरुद्ध ने भित्तुश्रों से कहा-"नहीं श्रायुसीं। शोक मत करो, रोदन मत करो।"

भगवान ने तो आयुसों ! यह पहिले ही कह दिया है—'सभी प्रियों से जुदा होना है।'

श्रायुष्मान अनुरुद्ध श्रीर श्रायुष्मान श्रानन्द ने वह बाकी रात धर्म-कथा में विताई। तब श्रायुष्मान श्रनुरुद्ध ने श्रायुष्मान श्रानन्द से कहा—"जाश्रो, श्रायुस श्रानन्द! कुसीनारा में जाकर, कुसीनारा के महो से कहो—'वशिष्ठो! मगवान परिनियृत हो गये श्रव जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो।"

'अच्छा भन्ते' ! कह आयुष्मान आनन्द सुसीनारा में प्रविष्ठ हुए।

उस समय किसी काम से कुसीनारा के महल, संस्थागार (प्रजातन्त्र-सभा-भवन) में जमा थे। श्रायुष्मान श्रानन्द वहीं जाकर बोले— ''वाशिष्ठो ! भगवान परिनिवृत हो गये श्रव जो तुम्हें करना उचित लगे वह करो।''

श्रायुष्मान श्रानन्द से यह सुना तो मछ, मछ-पुत्र, मछ-वधुयें, मल-भायांथें दुष्मित हो कन्दन करने लगीं। कोई केशो को बिखेरकर रोती थीं, बाँह पकड़कर रोती थीं, कटे बृच को भांनि गिरती थीं, घरती पर लुचिठत-बिलुपिठत होती थीं "— बड़ी जल्दी भगवान का निर्वाख हुआ, बड़ी जल्दी सुगत का निर्वाख हुआ, बड़ी जल्दी सोक-नेत्र श्रान्तधनि हो गये।"

तब कुसीनारा के महों ने पुरुषों को आज्ञा दी—"तो भणे ! कुसीनारा की सभी प्रकार की गैध-मालायें और सभी वाखों की जमा करो।"

तब कुसीनारा के मल गंधमाला, सभी वाद्यों और पाँच हजार थान जोड़ों को लेकर जहाँ उपवस्त्वन था, जहाँ भगवान का शरीर था वहाँ गये। जाकर उन्होंने भगवान के शरीर को नृत्य, गीत-वाद्य माला, गंध से सत्कार करते पूजते कपड़े का मंडम बनाले दिन बिता दिया। तथ कुसीनारा के मल्लों के मन में श्राया—भगवान के शरीर के दाह करने को श्राज बहुत विकाल हो गया। श्रव कल भगवान के शरीर का दाह करेंगे। इस प्रकार कुसीनारा के मल्ल सात दिन तक भवान के शरीर की सत्कार-पूजा ही करते रहे। सात दिन के बाद कुसीनारा के मल्लों ने नगर से उत्तर-उत्तर से ले जाकर जहां मुक्ट-बन्धन नामक मल्लों का चैत्य था, वहाँ भगवान का शरीर रखा। तब कुसीनारा के मल्लों ने श्रायुक्तान का शरीर रखा। तब कुसीनारा के मल्लों ने श्रायुक्तान का शरीर रखा। तब कुसीनारा के मल्लों ने श्रायुक्तान श्रानन्द से पूछा—

"भन्ते ! ग्रानन्द ! हम तथागत के शर्शर को कैंमे करें ?"

"वशिष्ठो ! जैमें चक्रवर्ती राजा के शरीर को करते हैं वैसे ही तथा गत के शरीर को करना चहिये।" "कैसे भन्ते ! चकवर्ती राजा के शरीर को कैसे करते हैं।"

"वशिष्ठो ! चक्रवर्ती राजा के शरीर को नये वस्त्र से लपेटते हैं; नये वस्त्र से लपेटकर धुनी रुई से लपेटते हैं। धुनी रुई से लपेटकर नये वस्त्र से लपेटते हैं। इस प्रकार लपेटकर तेल की लोह द्रोणी-(=दोन) में रखकर दूसरी लोह द्रोणी से ढाँक कर, सभी सुगन्धित लक्ष्त्रियों की चिता बनाकर राजा चक्रवर्ती के शरीर को जलाते हैं; जलाकर बड़े चौरस्ते पर उसका स्तूप बनाते हैं। हमें भी तथागत का स्तूप बनवाना चाहिये। वहाँ जो भाला, गंध या चूर्ण चढ़ायेंगे, या श्रभवादन करेंगे, या चित्त को प्रसन्न करेंगे, उनके लिए वह चिरकाल तक दित-सुख के लिए होगा।"

तथ कुसीनारा के महलों ने भगवान के शरीर को कोरे यस से लपेटकर धुनी रुई से लपेटा, धुनी रुई से लपेटकर कोरे वस से लपेटा फिर तांथे (= लोह) की तेलवाली कढ़ाई में रख (= चन्दन आदि) सुगंधित काष्टों की चिता बनाकर भगवान के शरीर को चिता कर रक्खा।

तब तब त्रायुष्मान महाकाश्यप ने, नहाँ महलों का मुकुट-बन्धन नामक चैश्य था, जहाँ मगवान की चिता थी, वहाँ पहुँचकर चीवर को एक कंधे पर कर श्रंजलि जोड़ तीन बार चिता की परिक्रमा कर सिर से वन्दना की। पाँच सौ मिचुत्रों ने भी एक कन्धे पर चीवर कर हाथ जोड़ तीन बार चिता की शदिक्या कर भगवान के चरणों में सिर से वन्दना की।

### ३--दाह-क्रिया

श्रायुष्मान सहाकाश्यप श्रीर उन पाँच सी भिजुश्रों के वन्दना कर जैसे ही भगवान की चिता स्वयं जल उठी। भगवान के शरीर की जो किही या चर्म मांस, नस, या चर्बी थो, उनकी न राख जान पड़ी

<sup>\*</sup>वर्तमान कुसीनगर—जिला गोरखपुर यू॰ पी॰

न कोयला; सिर्फ अस्थियाँ ही बाकी रह गयीं, जैसे कि जलते हुए घी या तेल की राख (= छारिका जान पड़ती है न कोयला (= मसि)। भगवान् के शरीर के दग्ध हो जाने पर मेघ ने प्रादुर्भूत हो आकाश से भगवान् की चिता को उच्डा किया। कुसीनारा के महों ने भी सर्वगन्ध मिश्रित जल से भगवान् की चिता को उच्डा किया।

तब कुसीनारा के मल्लों ने भगवान् की श्रस्थियों को समाह-मर संस्थागार में रखा उनकी पूजा की।

### ४-- स्तूप निर्माण

राजा मागध श्रजातरात्रु वैदेहीपुत्र ने सुना—'भगवान् कुसीनारा में परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। राजा मागध श्रजातरात्रु वैदेहीपुत्र ने कुसीनारा के मल्लों के पास दूत भेजा—'भगवान् भी चत्रिय थे, मैं भी चत्रिय हूँ, भगवान् की श्रस्थियों में मेरा भी उचित हिस्सा है। मैं भी भगवान् की श्रस्थियों पर 'स्तूप बनाऊँगा श्रीर पूजा कहूँगा।'

वैशाली के लिच्छिनियों ने सुना। किपलवस्तु के शाक्यों ने सुना। ग्रह्मकप्प के बुलियों ने सुना। राम ग्राम के कोलियों ने सुना। वैठ दीप के बाह्मणों ने सुना। वावा के महों ने भी सुना।

ऐसा कहने पर छुसीनारा के महलों ने उन संघों और गयों से कहा—'भगवान् हमारे प्राप्त चेत्र में परिनिवृत्त हुए, हम भगवान् की अस्थियों का भाग नहीं देंगे।'

उनके ऐसा कहने पर द्रोण बाह्यण ने उन संघी श्रौर गर्णां से कहा---

श्राप सब मेरी एक बात सुनें। हमारे बुद्ध समावादी थे। यह ठीक नहीं कि उन उत्तम पुरुष की श्रस्थियाँ बाँटने में मारपीट हो, श्राप सभी एक मत होकर श्राठ भाग करें, विशाशों में स्तूपों का विस्तार हो। बहुत से लोग बुद में प्रसन्न हों।'

'तो ब्राह्मण तू ही' भगवान् की श्रास्थियों की श्राठ समान भागों में विभक्त कर।'

'यच्छा भो !' कह बाह्मण ने भगवान् की ग्रस्थियों को ग्राठ भागों में बाँट कर उन संघों से निवेदन किया—'श्राप सब थे कुम्भ (धड़ा) सुभे दें; मैं कुम्भ का स्तूप बनाऊँगा और पूजा करूँगा।

उन्होंने द्रीण बाह्यण को कुम्भ दे दिया।

पिष्पत्तिवन के मीयों ने सुना।

'भगवान् की श्रस्थियों का भाग नहीं है। भगवान् को श्रस्थियाँ बट खुकीं। यहाँ से कीयला ले जाश्रो।'

वे वहाँ से कोयला ले गये।

राजा अजात शत्रु ने राजगृह में भगवान् की अस्थियों का स्तूप बनाया और एजा की।

कपिलवस्तु के शाक्यों ने भी। श्रहलकष्प के बुलियों ने भी। रामगाम के कोलियों ने भी।

वैगाली के लिच्छिवियों ने भी।

वेठ द्वीप के बाह्मगों ने भी।

यावा के मल्लों ने भी।

कुसीनारा के मल्जों ने भी।

द्रोग ब्राह्मण ने भी कुम्भ का।

विष्वलिन के सीयों ने भी कोयले का।

इस पकार चक्छण्मान (बुद्ध ) का शरीर सुसंस्कृत हुआ। देवेन्द्रों, नागेन्द्रों, नरेन्द्रों से पुजित तथा श्रेष्ठ मनुष्यों से पुजित हुआ, उसे हाथ जोड़कर वन्दना करो, सौ कल्प में भी बुद्ध होना दुर्लभ हैं।

काश ! बापू की राख पर भी देश के कोने-कोने में स्तूप बनवा दिये जा सकते !!!

# 38

## वैज्ञानिक भौतिकवाद और वौद्ध-दर्शन

दर्शन की जितनी भी विशेष परिभाषाएँ हैं वे किसी-न-किसी दर्शन-विशेष की ही परिभाषाएँ हैं। दर्शन की सामान्य परिभाषा है गहरा चिन्तन। किसी भी वस्तु अथवा किया के विषय में स्थून, ऊपरी-दृष्टि से विचार न कर, गहराई से विचार करना।

चार आदमी हैं। चारों को एक पुस्तक दिलाई देती है। चारों कहते हैं कि पुस्तक है। यह हुआ स्थूल-विचार।

अब मान लीजिए कि चार धादिमयों में से एक आदमी चरमे का व्यवहार नहीं करता धौर रोष तीन चरमे का व्यवहार करते हैं। बिना चरमे वाली आँख को जो पुस्तक अथवा पुस्तक का जो स्वरूप दिखाई देता है, क्या चरमे वाली आँखों को भी ठीक वही पुस्तक अथवा पुस्तक का टीक वही स्वरूप दिखाई देगा ? निरचय सं नहीं। तब प्रश्न उठता है कि वास्तविक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप कीन-सा है ? जो बिना चरमे के दिखाई देता है, अथवा जो चरमे बाली आँखों को दिखाई देता है ? फिर प्रश्न उठता है कि चरमे वाली आँखों पर भी तीन नम्बरों के चरमे लगे हुए हैं। तीन जनों को दिखाई देने वाली तीन पुस्तकों अथवा उन तीन-द्वां में से कीन-सी पुस्तक अथवा कीन-सा रूप यथार्थ है ? और क्या यह सम्भव नहीं कि यथार्थ स्वरूप किसी एक को भी न दिखाई देता हो ? क्योंकि चारों की आँखें सदोच हो सकती हैं। जिस ने चरमा नहीं लगाया उसका यह मत्त्वाच नहीं कि उसकी आँख सर्वथा निर्देष

ही है। जन चारों श्राँखें सदीष हैं, तो सर्वधा निर्दोष श्राँख से दिखाई देने वाजी पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप किसी को कैसे दिखाई दे सकता है ? जब यथार्थ पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप किसी को दिखाई ही नहीं देता श्रीर जी-कुछ दिखाई देता है, वह यथार्थ पुस्तक अथवा उसका यथार्थ स्वरूप है ही नहीं, तो हमारे पास इस बात का क्या प्रमाण है कि इन दिखाई देने वाले विभिन्न स्परूपों के अतिरिक्त कोई एक वास्तविक पुस्तक है ही ? क्या यह सम्भव नहीं कि कहीं कोई भी पुस्तक न हो और इन दिखाई देने वाले भिन्न-भिन्न स्वरूपों के श्राधार पर ही हमने पुस्तक के अस्तिस्व अथवा उसकी सत्ता की करपना कर जी हो ? पुस्तक-विशेष है, किन्तु उसका यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देता, यह बात सत्य है, अथवा यह बात सत्य है कि पुस्तक विशेष है ही नहीं, किन्तु इन्द्रिय-जिनत अनुभूति-मान्न के आधार पर हम पुस्तक के श्रहितत्य की यथार्थ-सत्ता मान बैठे हैं ?

दर्शन की गजी में चले जाने से स्थूल श्राँख को दिखाई देने घासी भजी-चंगी प्रतक ही श्राँख से श्रोमज हो गई।

संसार के बारे में जितने भी दार्शनिक दृष्टिकी सा है ने कम या अधिक मात्रा में कुछ एक छोर कुछे हुए हैं, अछ दूसरी ओर । कुछ आरमवाद और ब्रह्मवाद की छोर तथा कुछ यथार्थवाद अथवा भौतिकवाद की छोर। जो दार्शनिक मत जितना ही अधिक आत्मवाद छौर ब्रह्मवाद की शोर शुका हुआ है वह उतना ही अधिक बाह्म जगत से इनकारी है। उसके जिए ब्रह्म सन्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म है, जगत है ही नहीं। ब्रह्म तो स्वयं-सिद्ध है, किन्तु जगत का अस्तित्व किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता।

जो दार्शनिक मत जितना ही अधिक यथार्थवाद अथवा भौतिकवाद की ओर सुका हुआ है वह उतना ही अधिक आत्मा, परमास्मा अथवा ब्रह्म के अस्तित्य से इनकारी है। इन्द्रियों के साचात-अनुभव में आते वाला नगत ही वास्तविक-सत्ता है, शेष्ट आत्मा, परमात्मा ब्रह्म, आदि सब मनुष्य की करपनाएँ हैं। जगत है, आतमा परमात्मा, बहा कुछ भी है ही नहीं। जगत अनुभव सिद्ध है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म मनुष्य का अम-सात्र हैं।

वैज्ञानिक भौतिकवाद दो शब्दों से ग्रहण किया जा सकने वाला एक ग्रथं विशेष है। वैज्ञानिक का ग्रथं सामान्य पाठक के लिए वहीं है जो ग्रंगेजी शब्द साइंटिफिक (Scientific) का है, किन्तु यहाँ वैज्ञानिक शब्द ग्रंगेजी शब्द डायलेंकिटल (Dialactical) के ग्रथं में प्रयुक्त होता है। बौद्ध-दर्शन में 'विज्ञान' निरन्तर परिवर्तगणील तस्व, माना गया है। 'योगाचार' मतानुपायी दार्शनिकों के लिए 'विज्ञान' ही एक मान्न सिद्ध-तस्व है। 'विज्ञान' को श्रवित्य न मान कर 'नित्य' मान लिया जाय, तो उस से शंकर के ब्रह्मयाद की उत्पत्ति सहज ही में हो जाती है। किन्तु 'विज्ञान' यदि श्रवित्य नहीं है तो उसका श्रवित्य ही बोद्ध-दर्शन को श्रमान्य होगा। वैज्ञानिक भौतिकव्याद का 'वैज्ञानिक ' परिवर्तनशीलता के इस श्रपवाद-रहित नियम का ही चोतक है। हिन्दी में इसे इस श्रथं में रूद करने का श्रेय में समक्रता हूँ राहुल सांकृत्यायन को ही है।

हृसरा शब्द है 'भौतिकवाद'। 'भौतिकवाद' दर्शन शास्त्र के लिए कोई नया शब्द नहीं। भारतीय दार्शनिक विचारकों ने कुछ निन्दासमक ध्वनि में 'जड्वाद' को इसी शब्द का पर्याय माना है। उनकी
दृष्टि में जड़-ऊड़ है, और चेतन-चेतन। जड़ और चेतन में न किसी
प्रकार का साम्य है और न सम्यन्ध। प्रकृति जो चार महाभूतों (बौदों
के अनुसार) अथवा पाँच तत्वों ( अबौदों के अनुसार) का दृष्टा नाम
है, जड़ है। यही अखिल जगत है। जो चेतन्य हे, उसकी उत्पत्ति भी
इसी भूत, हसी जड़-तत्व से हुई है। यही संनेप में भौतिकवाद अथवा
जड़वाद है।

प्रश्न यह है 'भूत' किसे कहेंगे ? इन्द्रियों के सिन्नकर्प से जिलका बोध हो सके और जिसका बोध होता है, वह भूत है। यदि कोई वस्तु सामान्य ग्रांख से नहीं दिखाई देती, किन्तु श्रनुवीचण यन्त्र की सहा- ' यता से दिखाई देती है, तो वह भी इस 'भृत' के श्रन्तर्गत है।

इस प्रकार वैज्ञानिक भौतिकवाद जहाँ एक श्रोर नित्यता का निषेध करता है, वहाँ दूसरी श्रोर किसी भी श्रभौतिक तत्व का निषेध करता है। इसे यों भी कह सकते हैं कि जहाँ वह एक श्रोर श्रिनस्यता का प्रतिपादन करता है, वहाँ साथ ही 'भौतिकता' का भी जोरदार समर्थन करता है। 'भूत' है, किन्तु वह जड़ नहीं। वह चेतन न सही, किन्तु वह गतिसान है। ऐसा चेतन भी किस काम का, जो गतिसान भी नहीं।

'मौतिक' तस्वों की यह गितशीलता अपने में सर्वधा अनियमित नहीं हैं। यह सस्य है कि इस 'भूत' का कोई 'भूतारमा' अथवा 'नियामक' नहीं है, तो यह अपने में नियमित है, नियमबद्ध है। वह कौन-सा नियम है जो भूत की गितशीलता के साथ आवद्ध है? वह नियम है है—पिरमाणात्मक पिरवर्तन होते-होते गुणात्मक पिरवर्तन हो जाने की आदमी के शरीर में उण्णता रहती है। यदि वह उण्णता बहने लगतो है और ६६ की सीमा लांच जाती है तो हम निरोग आदमी को रोगी मान खेते हैं और यदि वह उण्णता घटने लगे और आदमी ठंडा हो जाय तो हम जीवित मनुष्य को स्त मान खेते हैं। कोई भी दो चीजें इसी पिरमाणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन के नियम से सम्बद्ध रह-कर ही आपस में सम्बन्धित रहती है।

बौद्ध दर्शन इस वैज्ञानिक भौतिकवाद से कितना दूर प्रथवा समीप है ? इतना दूर नहीं कि दोनों दर्शनों को परस्पर विरोधी दर्शन कहा जा सके, इतना समीप नहीं कि दोनों दर्शनों को एकदम एक ही दर्शन माना जा सके।

बोद्ध दर्शन के अनुमार संसार जिन मूज-धर्मों से निर्मित है, वे सभी 'संस्कृत' हैं। संस्कृत धर्मों से निर्मित होने के कारण ही हम संसार की संसार कहते हैं। यदि हम संसार का विश्लेषण करते-करते किसी एक ऐसी सीमा पर पहुँच जायं जहाँ आगे विश्लेषण कर सकता श्रसम्भव प्रतीत हो श्रीर हमें एक जाना पड़े, तो जहाँ पहुँचकर विश्तो-षया श्रसम्भव-प्राय हो जाता है, जहाँ जाकर हम रुक जाते हैं, वहाँ जो तत्व हैं वे भी 'संस्कृत-धर्म' ही है। थीड़ धर्म इन तत्वों के जड़ श्रीर चेतन इस प्रकार के दो भेद नहीं ही करता। बीद धर्म के 'संस्कृत-धर्मों' में जड़त्व श्रीर चेतनत्व दोनों की गुंजायश है।

इन संस्कृत धर्मों के धनेक दृष्टियों से धनेक वर्गीकरण किए गण् हैं। ग्रिस्ट्र ध्रोर मोटा वर्गीकरण पंचस्कन्धात्मक है—(१) रूप, (२) वेदना, (३) संज्ञा, (४) संस्कार, (१) विज्ञान।

इसी पंचस्कंन्धारमक लंसार को नामरूपारमक संसार कहकर श्री सन्तोष कर लिया जा सकता है। नाम माइंड (Mind) श्रीर रूप मेंटर (Matter)

जपर कह आए हैं कि दार्शनिकों का अधिकांश चिन्तन 'नाम' से 'रूप' अथवा 'रूप' से 'नाम' की उत्पत्ति के साथ सम्बद्ध रहा हैं। सभी दार्शनिक कम या अधिक मात्रा में एक या दूपरी और कुके रहे हैं— अबोद्ध दर्शनिक ही नहीं, बौद्ध दार्शनिक मी। किन्तु यौद्ध-दर्शन की को केन्द्रिनचारा है और जिसका प्रतिनिधित्व पाक्ति अथवा छुद्ध-वचन में होता है, वह न नाम से रूप की उत्पत्ति स्वीकार करती है और न रूप ( Matter ) से नाम ( Mind ) की।

भौतिक दर्शन के अनुसार एक समय भृत ( मैटर Matter ) ही भूत था श्रीर उस भूत में परिमाणानक परिवर्तन होते-होते गुणात्मक परिवर्तन होकर उसी से 'मन' अथवा 'चित्त' की उत्पत्ति भी हां गई। बीद चिन्तन किसी ऐसे समय की स्वीकार नहीं करता जब केवल 'भूत' ही 'भूत' अस्तिस्व में रहा हो।

जहाँ तक अतीत की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकी है, संसार नाम-रूपारमक ही चला आया है। धिना 'नाम' के केवल 'रूप' ही 'रूप' रहा हो, पेला भी नहीं। यंदि पौद्ध दर्शन की केन्द्रियधारा 'नाम' से 'रूप' अथवा 'रूप' से 'नाम' की उत्पक्ति स्वीकार करती तो वह एक या दूसरी छोर मुक जाती, किन्तु उसका मध्यम मार्ग उसका साथ नहीं ही छोड़ता। वह संसार की करपना हर श्रवस्था में नाम-रूपारमक संसार के रूप में करती है।

श्रीर यदि एकदम पूर्व के श्रम्तिम छोर की ही यात पूछी जाय तो बोद दर्शन इस मामले में श्रज्ञेयवादी है, क्योंकि छुद-वचन है— "भिज्जुश्रों, यह संसार बिना सिरे का है, पूर्व का सिरा दिखाई नहीं देता।"

यहाँ तक तो हुया मंसार के भौतिक होने न होने का प्रश्न ? श्रव रहा उसका विशेषण 'वैज्ञानिक' जो श्रानित्यता का पर्यायवाची है। इस दार्शनिक श्रथं में वैज्ञानिक शब्द बौद दर्शन से ही लिया गया है। इसलिए यदि व्यापक श्रथों में इस विषय में बौद दर्शन श्रीर वैज्ञानिक भौतिकवाद में विशेष श्रन्तर न भी स्वीकार किया जाय तो श्रयथार्थ नहीं।

दोनों दर्शनों को 'गति' का निरन्तर श्रस्तित्व न देवल मान्य ही है, किन्तु दोनों को उसका श्राग्रह है। वैज्ञानिक भौतिकवाद परि-माणात्मक परिवर्तन होते-होते गुणात्मक परिवर्तन की बात करता है, तो बौद्ध दर्शन प्रतीत्य-समुखाद की। दोनों विवार यदि एकदम एक .नहीं हैं तो दोनों परस्पर श्रविशोधी हैं।

'एक के होने से तृसरे के होने' श्रीर 'एक के न होने से दूसरे के न होने' में जो श्रविभाज्य सम्बन्ध है, उसी का नाम 'प्रतीत्य-समुत्पाद' है। दूध होने से दही होता है श्रीर दूध न होने से दही नहीं होता। दही की उत्पत्ति दूध के श्रस्तित्व पर निर्भर करती है। बौद्ध दर्शन के श्रमुसार प्रत्येक श्रस्तित्व प्रत्यय-सगुत्पन्न है, जैसे "श्रविद्या के होने से संस्कार, संस्कार के होने से विज्ञान, विज्ञान के होने से नाम-रूप, नाम-रूप के होने से छः इन्द्रियाँ, छः इन्द्रियों के होने से स्पर्श, स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के होने से तृष्या, तृष्या के होने से उपादान,

उपादान के होने से भव, भव के होने से जाति, जाति के होने से जरा-मरण, शोक, रोना-पीटना श्रादि सभी दु:ख।"

दो चर्णों के दो भिन्न प्रतीत होने वाले श्रस्तित्वों में जो श्रापसी सम्बन्ध है उसे 'न वही न एकदम भिन्न' कहकर ही वर्णन किया जा सकता है। यदि दूध श्रीर दही में कोई श्रन्तर न हो तो 'नित्यता' श्रा कृद्ती है, श्रीर यदि दोनों सर्वथा भिन्न हों तो 'उच्छेद' श्रा कृदता हैं। बौद दर्णन न 'नित्यता' को स्बीकार करता है श्रीर 'उच्छेद' को। वह इस विषय में भी मध्यम-मार्गी है। इसी लिए उसका श्रपना दार्शनिक सिद्धान्त है प्रतीत्य-ससुत्याद।

ऊपर के विवेचन के अनुसार दोनों दर्शन जिन दो बातों में समान प्रतीत होते हैं, उनमें एक तो है आत्मा-परमात्मा के अस्तित्व की अस्वीकृति और दृसरी है शब्द प्रमाण की अमान्यता। परमात्मा अथवा ब्रह्म ही नहीं तो शब्द-प्रमाण कैसा?

वैज्ञानिक भौतिकवाद प्रत्यच-प्रमाण को ही प्रमाण मानता है, अनु-मान का भी आश्रय लेना ही पड़ता है। बोद्ध दर्शन प्रत्यच और अनुमान दोनों को लेकर चलता है। शब्द-प्रमाण की दोनों अस्वीकार करते हैं, कारण स्पष्ट है। बुद्धिवाद और शब्द-प्रमाणवाद की संगति बैठ ही नहीं सकती।

मार्थ्सवादी दार्थिनिकों का कहना है कि श्रवीत के दार्शनिकों ने केवल संसार की न्याख्या की है श्रीर उनकाकाम है संसार को बदलना। इस में सन्देह नहीं कि मार्क्सवादी दर्शन श्राल के संसार के परिवर्तन श्रीर निर्माण में कान्तिकारी हिस्सा ले रहा है किन्तु कोई भी दर्शन ऐसा नहीं होगा जो केवल सिद्धान्त-ही-सिद्धान्त हो श्रीर श्रपने साथ कुछ-न-कुछ न्यवहार न लिये हो। बौद्ध दर्शन जहाँ एक श्रोर संसार के दु:ख को न्याख्या करता है वहाँ उसके नाश का उपाय भी बताता ही है।

वैज्ञानिक भौतिकवाद स्थक्तिगत सम्पत्ति के नाश और व्यक्तिगत

सम्पत्ति रखने के सिद्धान्त के समर्थकों के विनाश को मानवी कहयाण की श्रानिवार्थ शर्त मानता प्रतीत होता है। सचमुच श्राज के युग में सभी वस्तुश्रों का उत्पादन श्रोर वितरण मुनाफ़े की ही जिस मूलभूत भावना को लेकर हो रहा है, उसके रहते जन-जन का कल्याण श्रसंभव ही दिखाई देता है। श्राज के उत्पादन श्रोर वितरण-पद्धति के मूल से जाभ-ही-लाभ है। प्रश्न यह है कि लाभ के मूज में क्या है? उत्तर है—लोभ। यदि एक दर्शन 'लाभ' के विरुद्ध जड़ाई ठानता है श्रीर दूसरा 'लोभ' के विरुद्ध, तो क्या दोनों दर्शनों को परस्पर विरोधी दर्शन कहा जायगा?

वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन का व्यवहार पच है समाजवादियों के संघ में (कम्यून) व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए कोई गुंजायश नहीं। गौह दर्शन का व्यवहार पच है भिचुत्रों के संघ। वहाँ भी व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए कोई गुंजायश है ही नहीं। दोनों दर्शनों के व्यवहार-पच में यह कोई छोटी समानता नहीं हैं।

किन्तु दोनों में एक बड़ा श्रन्तर भी है। समाजवादियों के संघ में मानिसक श्रीर शारीरिक उत्पादन-कार्य करने वाले हर प्रकार के सदस्य रह सकते हैं। भिन्नु-संघ में देवल मानिसक कार्य करने वाले। समाज-वादी संघ में मानिसक श्रीर शारीरिक श्रम से उत्पन्न की हुई भोग-सामग्री को, श्रावरयकता अथवा काम के श्रनुसार, यथासम्भव बराबर बराबर बांट खाने का श्रादर्श है। भिन्नु-संघ में दूसरों से 'दान' में मिली हुई भोग-सामग्री को ही बराबर-बराबर बाँट खाने की मजबूरी है।

यदि भाज सारा समाज व्यक्तिगत सम्पत्ति हीन 'संघ' में बदल जाय, तो में समक्तता हूँ कि वैसी हालत में यह मानसिक और शारी-रिक श्रम का भेद मिट सकता है, श्रीर यह 'उत्पादन करने वालों' तथा 'दान ग्रहण करने वालों' का भी।

यह दोनों भेद महत्वपूर्ण नहीं हैं। 'शिक्ता' के बदले में जो श्रमण श्राज तक 'भिक्ता' लेकर सन्तुष्ट रहे हैं, इस बदले हुए युग में उन्हें श्रम के बद्दे में कोई मजदूरो लेने में भी हिचकने की छाबरयकता नहीं। यदि उनके इस व्यवस्था-परिवर्तन-मात्र में संसार संव-गत होने की श्रोर श्रश्रसर होता हो तो उन्हें सबसे पहले इस के लिए तैयार रहना चाहिए।

यह 'संघं शरणं गच्छामि' कैसे हो ? मानवी वस्थाण की शावना से प्रेरित होकर किए जा सकने वाले आरम-स्थाग द्वारा अथवा अनिवार्य समके जाने वाले वर्ग-संघर्ष द्वारा ? यदि हम पहली बात को अपनाने के लिए तैयार नहीं, तो दृखरी हमारे सिर पर है ही।

पिछले पाँच सहस्र वर्ष का अनुभव अपनी पीट पर लादे हुए ब्हा इतिहास हम से पूछ रहा है—तुम कीनसा रास्ता अपनाने जा रहे हो?

# २५

### पाकिस्तानियों के बीच

श्रभी उस दिन वर्धा स्टेशन पर देखा कि कुम्भ के मेले पर जाने वाले यात्रियों की तरह मुसलमानों की एक बेतरतीय भीड़ जहाँ-तहाँ पड़ी हैं। ये कहाँ जा रहे हैं ? कोई मूपाल जा रहा है। कोई हैंदराबाद जा रहा है। कोई बम्बई के रास्ते कराची श्रर्थात् पाकिस्तान चला जा रहा है।

एक दिन नागपुर में मेरी दो-तीन गाहियाँ छूट गईं। पहले तो टिकट ही नहीं मिला थोर टिकट मिला भी तो गाड़ी में तिल घरने को जगह नथी। गाड़ियों में से वर्ग-भेद एकदम मिट गया था। सभी गाड़ियों पर एक ही वर्ग लदा हुआ था—पाकिस्तान लाने वाला वर्ग।

श्रीर, उस दिन जनलपुर में स्टेशन पर उत्तरा तो प्लेट-फार्म पर कहीं तिल घरने को जगह नहीं। जहाँ-तहाँ लोग ब्ररी तरह पसरे हुए थे। एक कुली ने बताया—हुजूर ! स्टेशन के पास ही इन लोगों में से किसी के पास का बम फट गया है।

श्रीर श्रव तो यह दश्य श्राम हो गया है। बल्कि एक बार श्राई हुई, बाढ़ के उतर जाने पर जैसी दशा होती है, कुछ-कुछ, वैसी ही दशा है।

१० तवम्बर की शाम को प्रयाग से चला। रात में न जाने कहाँ-कहाँ से डिड्बों में एक-एक मूर्ति सवार होनी श्रारम्भ हुई। प्रत्येक स्टेशन पर कोई-न-कोई सज्जन श्राते श्रोर कुछ-न-कुछ ट्रंक-गठरी के साथ-साथ किन्हीं बुक्तिवारी देवी को डिच्वे में विठाकर अपने किसी दूसरे डिच्वे में जा बैठते—सम्भवतः तीसरे दर्जे में। मेरे दूसरे दर्जे के डिच्वे में लिखा हुआ था, 'छः आदमियों के लिए।' बारह आदमियों का तो उस में सामान ही हो गया और जन-संख्या भी बारह से कम न थी। एक बहुत ही छोटी बची, कुछ महीने की होगी। दो-तीन लड़कियों। दो-तीन देवियाँ। दो-तीन बृढ़ी मानाएँ। पुरुष के नाम पर एक हाजी साहब थे जी बिचारे पायः सारे रास्ते जपर टैंगे रहे।

जब गाड़ी में श्रभी श्रधिक भीड़ नहीं हुई थी, मैंने उनसे पूछा— ''श्राप क्या पाकिस्तान जा रहे हैं ?''

वड़ी ही शराफत से बातचीत शुरू हुई और ज़ारी रही— "जी हाँ।"

''आप तो रेलवे-मुलाजिम हैं ?''

"जी हाँ मैं गार्ड हूँ।"

"आप ख़ुद बखुद जा रहे हैं, या आप की सरकार भेज रही है ?"
"यों तो हमें इस बख्त सरकार भेज रही है, लेकिन हम से पूछा गया
था तो हम ने ख़ुद पाकिस्तान का ही खुनाव किया था।"

"आप को मालूम है कि श्राप कहाँ जा रहे हैं, या पाकिस्तान में पहुँ-चने पर ही कहीं-न-कहीं श्रापकी नौकरी तथ होगी ?"

"श्रभी तो कुछ भाजूम नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। नौकरी करना है। यहाँ भी ईमानदारी से नौकरी करते रहे और वहाँ भी ईमानदारी से नौकरी करनी है। जैसा यहाँ वैसा वहाँ। हम तो श्रथ जाना भी नहीं चाहते लेकिन श्रीरतें हएला मचाती हैं कि जहाँ सब रिश्तेदार चले गए वहाँ हम भी क्यों न जायाँ।"

श्रीर मैं भी बीच-बीच में श्रीरतों की बातें सुन केता था। वे कभी श्रपनी ग्रामीण भाषा बोकतीं, कभी मैंजी हुई उद्ै। एक को कहते सुना। ''खुदा जाने ! यहाँ से हाजत बेहतर होगी था यहाँ से भी बदतर होगी न जाने क्या हुआ (श्रान्तम परिणाम) होगा।''

हाजी साहब बोले—"यहाँ और वहाँ में इतना ही फर्क होगा कि यहाँ हमें सोसायटी न मिलेगी वहाँ सोसायटी मिल जायगी।"

निवेदन किया—''यही तो अपने मुल्क की बढ़िकस्मती है कि धर्मा-न्तर होता है तो खोग समक खेते हैं कि समाजान्तर ही हो गया है। यहाँ क्या आपकी कोई सोसायटी न थी ?''

बोले — 'नहीं, यहाँ भी मेरे श्रन्छे तालुकात (सम्बन्ध ) रहे । श्रीर श्राप बजा फरमाते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग वैसे आपके बुजुर्ग ।''

इस 'हमारे' श्रीर 'श्रापके' में ही सारी खुराफात की जड़ छिपी है। 'हमारे' शब्द के श्रन्तर्गत 'वे' नहीं श्राते। भुसावल मैं श्रगले शाम को पहुँचा। तब तक उस डिब्बे के एक कोने में मेरा 'पाकिस्तान' बना हुश्रा था श्रीर शेष सारे 'हिन्दुस्तान' पर उनका श्रीधकार था। में बैठा-बैठा इस 'हम' श्रीर 'श्राप' का विवेचन करता रहा। में उनकी सुविधा-श्रसु' विधा का ख्याल रखता था श्रीर वे भी सब मेरी सुविधा-श्रसुविधा का ख्याल रखता था। श्रूबधक्कड़ श्रीर चारों श्रीर के श्रस्त-च्यस्तपन के कारण मैं कुछ न पढ़ता हुश्रा भी जीवन की किताब में से बहुत-कुछ पढ़ रहा था। मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इन के 'हम' में हम क्यों नहीं समाते। नहीं समाते क्या यह सत्य ही है। सत्य भी है, सूठ भी है। मैं तो समकता हूँ कि सत्य की श्रपेचा सूठ श्रीधक है। किन्तु जो सूठ है वहाँ श्राज सत्य से भी श्रीषक सत्य हो रहा है।

आदमी के जीवन में भेष के बाद मांषा का नम्बर है और उस के भी बाद भीतरी भाव का। क्या उन की भाषा उन्हें 'हम' से पृथक् करती है ? हाँ और नहीं। हाँ यदि उस बनावटी भाषा की बात ले जो उनके स्वामाविक घर की भाषा नहीं है बिक्क मकतवों में पढ़ी हुई भाषा है, वैसी ही जैसी विद्यालयों में पढ़ी हुई हिन्दी। कुब्न-म-कुझ लोगों को यह 'उद्' अधिकांश लोगों से पृथक् अवश्य करता है। अभी तक इन 'उद्' सालों की यह आशा ही है और प्रयत्न भी बही है कि लोग इस सब के लिए 'श्राम फहम' भाषा को सीख ले किन्तु श्रव हिन्दी के दिन फिरे हैं। जनपद बोलियों का श्रयवा जनपद बोलियों से तो हिन्दी का कभी विरोध हो ही नहीं सकता। उद्दे से भी उन का कोई विरोध नहीं है। उद्दे फूले फले। किन्तु केवल इतनी बात है कि हर 'उर्दू' का जानकार हिन्दी का जानकार भी श्रवश्य हो। जिस की उद्दे साहित्य में श्रमिक्षि है उस की श्रमिक्षि बनी रहनी चाहिए, किन्तु साथ ही श्रमिक्षि है उस की श्रमिक्षि बनी रहनी चाहिए, किन्तु साथ ही श्रमिक्षि हो चाहे न हों हिन्दी की जानकारी भी श्रवश्य होनी चाहिए। 'उद्दे श्रीर हिन्दी का जानकार साहित्यक हिए से केवल 'हिन्दी' के जानकार से ऊँचे दर्ज का प्राची है श्रीर केवल 'उद्दे का जानकार होकर हिन्दी की जानकारी से कतराने वाला राष्ट्रीय हिए से श्रव्यन्त निम्न स्तर का प्राची है।

आपा की बात में इस भेष को भूल ही गए। सामान्य जनता के पहनावे में कहाँ किसी प्रकार का भेद हैं? को बात भागा के बारे में कही गई, वहीं भेप के बारे में लागू समिकए। वुकों के चन्दर देंची गूंड़ी के मृतों से लेकर सभी श्राधुनिक बनाव सिंगार के लिए जगह हो सकती है, तो एक साड़ी के लिए ही क्यों नहीं?

पदा ? पदा ? किसी की भावना को ठेस न लगे तो यहाँ कहने की जी जाहता में कि जतुमुं की प्रगति के इस युग में इन 'चलते-फिरते' तम्बुओं के जिए कोई जगह नहो रहनी जाहिए। में देख रहा था कि इस पदा के मारे विचारे हाजी साहब को छौर हाजी साहब के मारे इन पदा परस्त देवियों की बुगी हाजत है। इधर से फॉकतीं उधर से फॉकतीं, किन्तु सीधे-सीधे खिएकी से बाहर के दश्य भी न देख पातीं। इन्हीं देवियों में से बेगमें भी हुई हैं। राजकार्य भी जलाए हैं। में नहीं मानता कि पदा इस्लाम का आवश्यक छंग है। खंडवा स्टेशन पर एक टिकट-चेकर टिकट देखना जाहता था। लेकिन कीन फिस से किस का टिकट पुत्रे। सब पदानिशीन देवियाँ ? बुहानपुर या किसी दूसरे स्टेशन पर देवी उत्तरीं। उन के साथ एक साहब भी दिखाई दिए। टिकट-चेकर

ने तुरन्त या वेरा। काफो गर्मा-गर्मी हुई। टिकर-चेकर भी करारा था। यान्त मे वह साहब कहते सुनाई दिए—में इनके साथ हूँ। मैं इनका किराया दे हूँगा।

मुक्त से टिकट चेकर की बात हुई तो मैंने पूछा—वयों साहब ! प्रयाग से यहाँ तक किसी एक ने भी हमारे डिब्बे को चेक नहीं किया। बोला—क्या करें साहब ! बहुन पोल हैं। उत्पर बुर्का पहने रहती हैं। भीतर पोल-ही-पोल हैं। उसका कहना श्रसांस्कृतिक लगा, किन्तु था सही।

देवियाँ तो कुछ आराम से भो थीं। उन के साथ के मर्द दो-दो दिन से सीये गहीं थे। वे इसमे पहले कभी बम्बई गए नहीं थे। कहाँ ठह-रेंगे ? यह स्वाभाषिक चिन्ना उन्हें चितित किए थी। तो भी वे चत्रे जा रहे थे पाकिस्तान की श्रोर!!!

वह चुगचाप थे। म्रागे पीछे खां खुदा जाने जाना था उनको कहाँ ?

# 38

#### च्यारोग्य का प्रधान साधन-मन

बहुत ही थोड़े लोग होंगे जिनका मन पर प्रा अधिकार हो। जेखक जानता है कि वह उनमें नहीं है। किन्तु, क्या एसे लोगों की भी कमी है, जिन पर मन का प्रा-प्रा अधिकार है? यह तो सभी पर, कम बा अधिक मात्रा में दिखाई देता है।

जिस वस्तु से हम जितने ही श्रधिक परिचित होते हैं उसकी परिभाषा करना उतना ही श्रधिक किन होता है। कोई पृष्ठे कि मन क्या है? तो यह कह सकना श्रासान नहीं है। प्रश्न पृष्ठुने वाला भी मन ही है श्रोर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न करने वाला भी मन ही है।

बिना यह जाने कि श्राम क्या है, हम उस के उपयोग श्रीर प्रभाव की जानते हैं। इसी प्रकार बिना यह जाने कि मन क्या है, हम उसके भी प्रयोग श्रीर प्रभाव से सुपरिचित होकर उससे लाभ उठा सकते है।

यों कहना ही हो तो हम कह सकते हैं कि आँख, गांक और कान आदि सभी इन्द्रियों की कियाओं में जो सम्बन्ध और समन्वय दिखाई देता है वह स्वयं अपने में एक कियासमूह है, और उस कियासमूह को हो मन कहते हैं। मन वस्तु-रूप न होकर किया-रूप है, स्थिति-रूप न होकर प्रवाह-रूप है।

इसी मन के प्रभाव के बारे में भगवान युद्ध ने कहा है :---

मनोपुन्यङ्गमा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसा चे पडुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो नं, दुक्खमन्वेति चक्कं, व वहतो पदं ॥

#### [धम्मपद]

[ जितनी भी कियायें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन में मन ही पूर्ट-गामी है, मन ही थेल्ठ है (वे) मनोमय हैं। यद व्यादमी हुए मन से खोजता है, या इन्छ भी करणा है तो दुःख उसके पीछे-पीछे ऐसे ही हो खेता है, जैसे गाड़ी के पांहये बैलों के पीछे-पीछे।]

किन्तु यह हुआ उसका कृष्णपत्त अथवा बुरा पहलू । उसका सुक्त-पत्त अथवा अच्छा पहलू उतना ही जबर्दस्त है :—

> मनोपुरुवङ्गमाधम्मा मनोसेट्टा सनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुक्खमन्त्रेति छाया व श्रनपाथिनि ॥

#### [धम्मपद]

[ जितनी भी क्रियायें हैं, जितने भी धर्म हैं, उन में मन ही पूर्व-गामी है, मन ही श्रेष्ठ हूं, (वे) मनोमय हैं। यहि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है, या छुछ भी करता है तो सुख उस के पीछे-पीछे ऐसे ही हो लेता है, जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया।

प्रश्न है, दुःल किसे कहें श्रीर सुख किसे ? एक व्यक्ति के लिए जो हुःल है, यही दूसरे के लिए सुल है, एक श्रृत में जो हुःल है वही दूसरी में सुल है। इसलिए यही कहना पड़ता है कि हर देश-काल में किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्रतिकृत वेदना है वही हुःल है श्रीर जो श्रमुकूल वेदना है वही सुख है।

आरीम्य एक प्रकार की अनुकूल वेदना—ई प्सित अनुभूति ही है, इसीलिए सुख है और इसीलिए इस सब उस की कामना करते हैं— रोगी होने पर रोगमुक्त होने की और रोगमुक्त होने पर रोगसुक्त रहने की। किन्तु क्या रोगसुक्ति मात्र श्रारोग्य है ? नहीं, भेरी दृष्टि में श्रारोग्य जीवन की वह हरियाली है जो शांति श्रीर शक्ति से लगालय भरी रहती है।

श्रीर इमी श्रारोग्य का प्रधान साधन है मन । निजी श्रनुभवों की प्रस्तिका से कुछ उदाहरण देने की श्राज्ञा चाहता हूँ—

(१) बहुत दिनों की बात है। सारनाथ में एक गरीब लड़का कभी-कभी सुकले कुछ पड़ने छोर बात करने चला खाता था। एक दिन में चारपाई पर बैठा था थीर बह पाल के बृच की छाता में उसकी जड़ के पास। पढ़ते-पढ़ने एकड़म चिरलाया—"विच्छू काट गथा।" इधर-उधर देखा। सुके कहीं बिच्छू न दिखाई दिया। जोर से डांट कर कहा— "अरे! यहाँ विच्छू कहाँ में खाया। यो ती कोई चीज चुग गई होगी।" लड़का फिर पढ़ने में लग गया। थोती देर पढ़ाई चलती रही। उसके बाद क्या देखना हूँ कि सचमुच बहाँ एक बिच्छू है। लहके को भी नजर पड़ी। बोला—"देखिए! खाप कहते थे कि यहाँ बिच्छू कहाँ से खाया। यह रहा बिच्छ।" और लड़के को विप चहना थारम्म हो गया!!!

यव में क्या करता ? मानमीपचारक के मिद्धानों श्रीर व्यवहार से थोड़ा परिचित हूँ। तुरन्त एक उपनार का श्राविष्कार किया। कहा—"एक लांहे की देख लाश्रो। मेरे कहने के मुनाधिक इप हुच में थोड़ी-थोड़ी डोकनी होगी। में मंग्रयत से विष उतार देता हूँ।" लड़का मेख ले श्राया। मेने घीरे-श्रीर तीन वार करके था मेख पेड़ में हुकनाई। तीनों बार मेख का एक-एक हिस्सा हुक जाने पर पूरे थिश्वास के साथ कहा कि श्रव तीन हिस्सों में एक हिस्सा दुई चला गथा। लड़के ने पहली दोनों बार "हाँ" की। तीसरी वार उसका स्वारा विष उत्तर गथा था। लड़का फिर पहने लगा।

इस दिन मुक्ते लगा कि एमा करने लगूंतो में सचमुच ही काइ-फूँक करने वाला श्रोका बन सकता हूँ।

यह ती हुआ बिच्छू के काटने का उदाहरण । सामान्य रोगों के

बारे में भी यही बात सत्य है कि मन का वहम रोग का कारण हो सकता है छोर मन यदि वहम से मुक्त हो गया तो आदमी भी रोगमुक्त हुआ। कहावत है कि वहम की दवा लुकमान के पास भी नहीं।

(२) सिंहलद्वीप योंही समुद्र से घिरा हुआ है। फिर वहाँ वर्ष में छः महीना वर्षा होती रहती है। खाने को वहाँ रोटी के बजाय भात ही मिलता है। में जब पहले-पहल वहाँ गया तो दिन में कई बार लघुशंका के लिए उठना पड़ता था। मैंने सुन रक्खा था, कि बहुमूत्र रोग होता है, श्रीर सुन क्या रक्खा था, इस रोग के एक रोगी मित्र से भी परिचित था। समका, मुके भी बहमूत्र हो गया है। क्या कारण होगा ? लाख जतन करने पर भी प्रायः हर मनुष्य से आहार-विहार में जो थोड़ी गड़बड़ी होती ही रहती है उसी में से कोई गड़बड़ी, कारण होगी । पढ़ने-ति बनेवालों को - कुर्सी पर बैठनेवालों को प्रायः यह होता ही है। कुछ रोगों की चर्चा आदमी खुलकर कर सकता है और कुछ की नहीं। 'बहसूत्र' को यदि श्रंग्रेजी में 'डायविटीज' कहकर चर्चा की जाय तो उतना संकोच नहीं रहता। फिर. कुछ रोगों में कप्ट होता है, कुछ में केवल युल-युलकर मरना। पीड़ा-युक्त रोग छिनाये नहीं छिनते, वृक्षरी प्रकार के रोग कुछ समय छिपे भी रह सकते हैं। मैं भी काफी दिन छिपे-छिपे 'बहुसूत्र का रोगी' रहा। एक दिन सोचा--- "प्रधिक छिपाये रखना अन्त्रा नहीं। पीछे चिकित्सा दुस्साध्य ही जा सकती है।" हिम्मत कर के राहुलजी से कहा-"मुक्ते तो बहुमूत्र हो गया लगता है।" बोले-"कभी रात में जधु-शंका के लिए उडते ही ?"

''कभी नहीं।''

"तब क्या ए कि बहुमूत्र रोग है।"

बम इस एक बाक्य से ही सेरे बहुमूत्र रोग की चिकित्सा हो गई। पाठक कहेंगे कि वह तो बहुमूत्र रोग था ही नहीं। मैं कहता हूँ कि वह बहम का रोग था, जिस से अनेक बहुमूत्र रोग पैटा हो जा सकते हैं और जिस की दवा खुकमान के पास भी नहीं। (३) एक और श्राप-बीनी सुनिये, पन्द्रह वर्ष पुरानी। हंगलेंड में दातुन नहीं मिलती थी। त्रुश ही करना होता था। शीशे के सामने खड़े होकर करने से रोज दांतों पर नजर पड़ती। एक दिन दो एक दांतों पर नजर पड़ती। एक दिन दो एक दांतों पर काला-सा एक निशान दिखाई दिया। सोचा—न जाने क्या है? कई दिन वृश रगड़ता रहा। काला दाग जहाँ-का-तहाँ था। जब सन्देह खड़ने लगा तो मैंने अपने आसपास के डाक्टर—विद्यार्थी-मित्रों को दिखाया। ये सिंहल के डाक्टर थे और ऊँची डिप्रियों के लिए हंगलेंड आये थे। एक से अधिक की राय थी कि 'पायरिया' हो सकता है। दांतों की इस बीमारी का नाम मैंने भी खुन ही रखा था। सोचा— ''अब दांत निकलवाने होंगे। और इस थोड़ी आयु में ही बौद्ध से 'बै-दांती' बन जाना पड़ेगा!'' जब सन्देह बढ़ने लगा तो उन डाक्टर मित्रों की ही राय से इंगलेंड के एक दंखियरेवज्ञ को दांत दिखाये गये। भला हो बैचारे का। उस ने काफी देर मुंह में माँककर, दांतों को तरह-तरह के शिशे लगाकर देखा। श्रम्त में बोला— ''आपके दांत बिलकुल ठीक हैं।''

इस एक वाक्य की कीमत है है पौंड या श्रठारह रूपये देनी पड़ी थी। मैं इतनी कीमत में भी उसे सस्ता समस्ता हूँ। यह रूपये न खर्चे होते तो सुके इस में तिनक सन्देह नहीं कि कुछ ही दिनों में श्रानन्द कीसस्यायन के दांतों में पायरिया न भी जगता तो दिमाग में श्रवश्य जग जाता। दांतों के पायरिया से दिमाग का 'पायरिया' बहुत स्वर-नाक होता है—उसी को कहते हैं वहम।

श्वारोग्य का मन से कितना सम्बन्ध है, यह बात एक बार बहुत ही द्यारचर्यजनक और प्रभागोत्पादक ढंग से स्पष्ट हुई। प्रयाग के बाकृतिक चिकित्सक डा० वालेश्वर प्रसाद के यहाँ 'कारबंकल' का एक रोगी था। 'कारबंकल' यों ही भयानक बोमारी है, कहीं उस के रोगी को शक्रा (श्रार) भी जाती हो तो चिकित्सा सचमुच दुस्साध्य हो जाती है। रोगी को 'ढायबिटीज' था। इसलिए वह यद्यपि चिकित्सा करा रहा था किन्तु स्वस्थ होने श्रीर जीवन की श्रीर से एक प्रकार निराश ही श्रा। डाक्टर साहब उसको समसाते थे, ढाइस दिलाते थे। किन्तु रोगी हिम्मत हार चुका था, क्योंकि उसे शर्करा जाती थी। एक दिन डाक्टर साहब ने पूजा—''तुम्हें किसने कह दिया है कि तुम्हें शर्करा जाती है। खाओ तुम्हारा मृत्र डाक्टर के पास परीचा के लिए भेजें।'' मृत्र मेजा गया। डाक्टर के पास से 'परिखाम' श्राया। उस में शर्करा बिलकुल न थी। होती कहाँ से ? डा० बालेश्वरप्रसाद श्रपने रोगी को चार दिन से उपवास पर रखे हुए थे। रोगी को विश्वास हो गया कि उसे शर्करा नहीं जाती है श्रीर उसका 'कारबंकल' श्रच्छा हो सकता है। उस का 'कारबंकल' श्रच्छा हो सकता है। उस का 'कारबंकल' श्रच्छा हो सकता है। उस का

उपयुक्त सभी श्रनुभवों से यह स्पष्ट श्रोर स्थिर होता है कि श्रारीग्य का प्रधान साधन मन है।

प्रश्न उठता है कि क्या इस मनोबल का जान-बूसकर उपयोग किया जा सकता है, अथवा यह अपने ही किसी अज्ञात हिसाब से कार्य-विशेष में संलग्न होता है ! हमारा नम्न निवेदन है कि संसार के अन्य सभी पदार्थों पर जो नियम लागू हैं, मन की गतिविधि कुछ उन से बहुत बाहर नहीं है। सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। मन भी परिवर्तनशील है। सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं। मन भी विकासशील और हासशील हैं। एक सामान्य पौधे केयों ही जंगल में उगने और माली की देखरेख में उगने में जो अन्तर है वही अन्तर किसी भी सामान्य जन के मन श्रीर किसी भी साधक के मन के विकास में है।

सामान्य जन भी अपने सामान्य मनोबज का उपयोग आश्चर्य-जनक ढंग से कर सकते हैं। रोगी मनुष्य निरोग हो सकते हैं और निरोग मनुष्य अधिक स्वस्य तथा बजवान। कैसे ? विधि इतनी सरज है कि उसे जिखना बेकार जगता है।

श्रभी उस दिन यात्रा-जीवन में मिण्या श्राहार-विहार परिगाम-स्वरूप मुक्ते ज्वर श्रा गया। श्रमले ही दिन शाम की मुक्ते नागपुर विश्व-विद्यालय में एक भाषण देना था। यों मैं कभी श्रस्वस्थ हो जाता हूँ तो शीव्रातिशीव्र स्वस्थ होने की वैसी चिन्ता नहीं होती। सोचता हूँ—"शरीर की सफाई होने लगी है जरा श्राराम से हो ले।" लेकिन उस दिन सचमुच बीमार होने की छुटी नहीं थीं। मेंने श्रपनी समिति के डाक्टर त्रिवेदीजी को खुलवा भेजा श्रीर पूछा कि क्या में कल किसी तरह नागपुर जा सकता हूँ १ बोले—"हाँ। यदि ज्वर न रहे। में गोलियाँ भेज हूँ गा।"

शाम को डाक्टर की गोलियाँ जा गईं! मैंने उन्हें एक जोर रखवा दिया, जीर इस अद्धा और इस विश्वास के साथ यह कहता हुआ लेट गया कि में प्रातःकाल निश्चय उचरमुक्त हो जाऊँगा।

में प्रातःकाल ज्वरमुक्त था।

क्या रोग-मुक्त श्रीर स्वास्थ्य लाभ के महान् साधन के रूप में मनो-बल के उपयोग की इस विधि पर किसी भाष्य की श्रावश्यकता है ?

# २७

### भोजन रसायन बन सकता है, यदि...

बोह धर्म के परीचार्थी से प्रश्न पूजा जाता है—एक बात क्या है ? वह उसका उत्तर देता है—सभी प्राणियों की स्थिति आहार पर निर्भर है।

श्राहार के चार प्रकार कहे गये हैं। यदि हम तीन प्रकार के सूचम श्राहारों की बात छोड़ भी दें; तो जो स्थूल श्राहार है, उसकी उपेचा तो नहीं हो सकती है। श्रादमी निराहार रहकर नहीं जी सकता। साधुमहारमा या दूमरे लोग भी लंबे बत उस श्राहार के बल पर ही रखते हैं, जो वे बत रखने से पहले अहुण करते रहे हैं। जितने दिन पूर्व-गृहीत श्राहार का बल बना रहता है उतने ही दिन बत चल सकता है। जिन लोगों ने पहले कुछ श्रव्छा खाया-िया है, उन में यदि साथ-साथ मनो-बल भी हो तो वे लंबा बत रख सकते हैं; किन्तु जिन लोगों ने कुछ श्रव्छा खाया-पिया नहीं है, उन में चाहे कितना ही मनोबल श्रथवा श्राह्मवल क्यों न हो, वे लंबे बत रखने का साहस-भर कर सकते हैं, रख नहीं सकते। शरीरवल की कमी मनोबल श्रथवा श्राह्म-बल से पूरी हो सकती है। किन्तु उसकी एक सीमा है।

श्राहार कितना जरूरी है इस पर श्रधिक कहने की श्रावश्यकता नहीं है।

क्या खाया जाय, श्रीर क्या न खाया जाय-इसकी चर्चा प्रायः होती है। विटामिन-वाद ने इस चर्चा को बहुत बड़ा दिया है। श्रादमी स्वस्थ हो तो उसे सामान्य शुद्धिका विचार करके जो मिलं खा लेभा चाहिए। श्रन्त-वस्त्र को तंभी क इन दिनों में श्रोधकांश श्रादांगयों क लिए कांई श्रोर उपाय भी तो नहीं।

क्या खार्ये ? इसक बाद दूसरा प्रश्न कितना खाने का है ? यह मात्रा व्यक्ति की त्रायु, शरीर-अम, कार्य आदि इतनी बातो पर निमंर करता है। उसका निर्णय आदमी को स्वयं हो करना चाहिए। कोई मा आदमी 'श्रविक' नहीं खाना चाहता। उन भोजन-भटों की बात छोड़िए, जो दुनिया में खाने कहा खिए जीते हैं—एथ्या पर निरर्थक भार। आदमा प्रायः 'न कम न अधिक'—ठीक उचित मात्रा में खाना चाहता है। भोजन का उचित मात्रा है—निश्चयात्मक छप से कम खाना।

पालि साहित्य में एक कया है— ''भगवान बुद्ध का धर्मसभा में भिच्छ भी होते थे, गृहस्थ भा, धनी भी निर्धन भी। तथागत की समदृष्टि में राजा-रंक का कोई मेंद न था।''

एक दिन जिस समय तथागत थेंटे हुए उपदेश दे रहे थे, उन्होंने देखा कि राजा प्रसेनजित बैंटा ऊंच रहा है। गगवान समक गये कि स्नावश्यकता से अधिक खाका स्नाया है। उसी समय यह गाया कहां!

चत्तारी पंच आलांपे अमुखा उद्कं पियंत्। श्रक्षं फासु विहाराय न कलिस्संब्य पंडिती॥

(चार-पाँच ग्रास और खाने को जगह रखकर श्रादमी पानी पी ले। सुख से रहने के लिए यह काफी है। एंसा करने से बुद्धिमान ग्रादमी को कष्ट नहीं होता।)

राजा ने सुना तो एक साणवक (विद्यार्थी) को बुलाकर कहा—"यह गाथा याद कर लो। जिस समय इम भोजन करने बैठें, इसे रोज सुनास्रो। एक कार्पापण ( अशस्की ) प्रतिदिन सिला करेगा।"

माग्यक ने यह गाथा याद कर ली और उसी की कृपा से वह

हमें भी प्राप्त हुई है। जिला है कि इस गाथा की सहायता से राजा का भोजन-सम्बन्धी शसंयम दूर हो गया।

श्रादमी छुळ भी खार्ये, कितना भी खार्ये, किसी समय भी खाये मेरी दृष्टि में इन सब प्रश्नों से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रादमी किस भावना मे खाता है ? मेरे देखते बहुत जोगों को भोजन लगता ही नहीं। उचित प्रकार का भोजन होता है, उचित मात्रा में खाते हैं, उचित समय पर भी खाते हैं—तब भी लकीरचंद के लकीरचंद। क्या कारण है ? कारण भावना की सदोवता के श्रीतिरिक्त श्रीर छुळ नहीं।

''पूर्व समय में वाराण्सी में बहादत्त के राज्य करने के समय बोधियत्व बटेर की योनि में पैदा हुए। बटेर घरण्य में रूखे तिनके तथा दाने खाकर रहता था। उस समय वाराण्सी में रहने वाला जोभी कीवा, हाथी आदि के मुद्दिर से अत्सर रह 'वहाँ इससे बदकर मिलेगा' सोच जंगल में गया। वहाँ उसने फल-मूल खाते हुए बोधिसत्व को देख सोचा—'यह बटेर बड़ा मोटा है। मालूम होता है मधुर चारा चुगता है। इसका खाना प्रकर, वही खाकर में भी धोऊंगा।' वह बोधिसत्व से ऊपर की शाखा पर जा बैटा, और बोला—'भो बटेर! धाप कीनसा बिद्या भाजन करते हैं जिससे खूब मोटाये हैं शिधिमत्व ने उसके पूछने पर उसके साथ बातचीत करते हुए यह गायां कही—

पणीतं भुक्तते भत्तं सण्यितेज्ञक्य मातुल । श्रथ केन नु वर्णोन किसो त्वमसि वायस ॥

( हे मानुल ! त् मनखन-तेल के बहिया भोजन करता है। हे कोंबे स् किस कारण से दुवला हैं ? )

उसकी बात सुन काँवे ने तीन गाथायें कहीं-

श्रमित्त मण्फे वसतो तेमु श्राभि समसतो, निच्चं उद्विग्महृद्यस्य कुतो काकस्य दृतिह्यं ॥ निच्चं उद्वेधिनो काका धक्का पापेन कम्मुना, बाद्धो पिएडो न पोर्योति किसो तेनास्मे बट्टक ॥ ल्खानि तिराबीजानि श्रणस्नेहानि भुज्जसि, श्रथ केनन् वर्ग्योन शृक्षो त्यमासि बट्टक ॥

(शतुत्रों के बीच में रहने वाले, उनका भोजन चुरा चुराकर लां वाले, निश्य ही उद्धिगन हृद्य मुक्त कीवे में (शरीर की) ध्वता कहें से ह्या सकती हैं ? हे बटेर ! पाप-कर्म के कारण कीवे निश्य उद्धिग रहते हैं। इसीलिए उन्हें जो भोजन मिलता है, वह उन के शगीर को नहीं लगता। यटेर ! इसीलिए में दुर्वल हूँ। हे यटेर ! त् तो वास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ स्निम्धता नहीं रहती है। हे यटेर ! त् किस कारण से मोटा है ?)

यह सुन बटेर ने अपने मोटे होने का कारण कहते तुप तीन गाथायें कहीं—

श्रिपच्छा श्रिपचिन्ताप श्रिवदूर गमनेन च। सन्द्रा सन्देन यापेन्द्रो थूलां तेनास्मि वायस ॥ श्रिपच्छस्स ही पोसस्स श्रिपचिन्तिसुखस्स च। सुसंगहित पमाणस्स द्वतो सुससुदानिय ॥

(हे कीवे! मैं श्रहपेच्छा, श्रहपचिता, श्रधिक दूर न जाना पड़ने तथा जो भी मिल जाए उसी से गुजारा कर खेने के कारण मोटा हूँ। जो श्रहपेच्छुक हैं, जिसे श्रहप-चिन्ता रूपी सुख श्राप्त है, तथा जिसे श्रपने भोजन की भात्रा का ठीक ज्ञान है, उसी श्रादमी की जीवनचर्या सुखपूर्वक चल सकती है।) "

इसी सारी कथा का ही नहीं, सारे लेख का सार इस एक परम्परा-गत सुक्ति में हैं— "रुक्खा मिस्सा खा के ठरडा पानी पी। देख पराई चोपडी नां तरसाई जी॥"

[ रूखा मिस्सा (गेहूँ, चना श्रादि मिश्रित) खाकर टंडा पानी पी खो। तृसरे की खुग्ड़ी देखकर कभी श्रपने मन में तृष्णा की स्थान न दे।]

<sup>ै</sup>यह बहायत पंजाबी की है इसका हिन्दी रूप है— क्ला सुका खाय के टंडा पानी पी। देख पराई चोपड़ी क्यूँ तरसावे जी।।

## of C.

## हम बापू को देवता न बनायें--

जब हम अपने से इतर किसी मनुष्य में उन गुणों का समावेश देखते हैं जो हम में नहीं होते, किन्नु जिनका अपने या किसी दृगरं व्यक्ति में होना हम अच्छा समकते हैं, अथवा हम में उस मात्रा में नहीं होते जिस मात्रा में वे किसी दृगरं व्यक्ति में होते हैं तो हम में उस व्यक्ति के उन गुणों को अपने चरित्र में समावेश करने की इन्छा के साथ साथ उस व्यक्ति के प्रति पुजा-तुद्धि पैदा हो जाती है।

इस पुजा-बृद्धि का कारण क्या है ? यह गुणों की पूजा होती है अथवा गुणी की ? इन प्रशों का उत्तर दे सकना सहज नहीं।

एक उत्तर तो उत्तर था ही गया है, किन्तु मुक्के साथ-दी-साथ एमा त्वराता है कि किसी व्यक्ति के ग्रति उसीं-उसीं हमारी पूजा-बुद्धि यक्की है, त्यों त्यों उसी के माथ उसके प्रति हमारी दृरी भी बहुर्ता जाती है। प्रकारान्तर से हमारी पूजा-बुद्धि हमारे चरित्र की एक प्रकार की हार होती है। वह इस यान की स्वीकृति होती है कि इस उस व्यक्ति के श्रमुकरणीय गुणों का श्रमुकरण नहीं कर सकते; हम कर सकते हैं केवल उसकी तथा उसके गुणों की पूजा।

जनता जाने-श्रनजाने, न जाने कत्र से यह श्राहम-वश्चना श्रीर पर-वश्चना का खेल खेलकी श्रा रही है। उन महापुरूपों की गिनती नहीं की जा सकती जिन्हें जनता ने श्रपनी 'पूजा-बुद्धि, के श्राहत्र से मानव से 'देवता, बना-बना कर मार डाजा। कदाचित उनके श्राहर्या चित्र के तेज से अपनी रचा करने के लिए जनता को यही सबसे अन्द्या उपाय सूका है कि, उन्हें 'देवना' बना कर उन की इतनी अधिक पूजा की जाय कि वे 'यूजनीय' तो जितने चाहें उतने बन जायें किन्तु श्रनुकरणीय विखकुल न रहें।

हों श्री वरनार्ड शा का एक कथम याद आता है — मूर्कों के देश में एक देशभक्त 'महात्मा' बन जाता है। जहाँ सब कोई उसकी एका करते हैं किन्तु कोई उसका अनुकरण नहीं करना।

कीन जाने श्री बरनार्ड सा हमारे देश की भी गिनती मूखों के देश में करते हों, और कौन जाने केवल हमारे देश को ही 'मूखों का देश' समक्षते हों? जो हो, किन्नु इस में सन्देह नहीं कि अपनी पूजा-बुद्धि की मार में किसी को अध्यन्त 'पूजनीय' बना कर मार डालने की शक्ति में हमें हम किसी भी देश के मुखों से पीले नहीं।

न जाने हम ने कितरं महापुरुषों को 'श्रवतार' बनाया । जैसे यह कोई गर्व करने की बात हो। राम धौर कृष्ण को तो 'श्रवतार' बनाया ही सही हम ने बुद्ध को भी 'श्रवतार' बनाया। श्रीर, श्रपने वापू को भी 'श्रवतार' बनाने पर तुले हुए हैं।

बापू के जीवन-काल में ही बिहार में बापू का एक मन्दिर बनने जा रहा था, जिसमें बापू की पूजा की व्यवस्था होने को थी। बापू ने स्वयं उस का विरोध किया था।

अपने अन्तिम दिनों में उन्होंने अपनी सृत्यु के बाद शरीर का कोई भी हिस्सा यनाये रखने की मनाही कर दी थी। यह बाद की महानता के अनुरूप था।

श्रीर बापू की महायात्रा के बाद देश ने उन की जितनी श्रीर जिस तरह की एजा की वह पूजा भी इस देश की छतज्ञता के प्रगटीकरण के श्रमुक्प थी।

किन्तु इधर समाचारपत्रों में बाप् की स्पृति की बनाये रखने के श्रमेक ऐसे प्रस्ताव यकाशित हो रहे हैं कि उन में से कुछ समसुख उन्हें 'देवता' बनाने के ही प्रयत्न हैं। कर्म-विशेष का मनशा भिक्ष रहने पर भी उत्पक्षा फल भिन्न नहीं होता।

हम सभा किये जायें यदि हम कहें कि बम्बई में चौपाटी पर बापू की श्रस्ती फीट की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव भी हमें उन्हें 'देवता' थना कर पूजनीय श्रोर शायद केवल 'दर्शनीय' बना डालने का प्रस्ताव ही मालूम देता है।

बम्बई में ही चौपाटी पर लोकमान्य तिलक की सूर्ति है। यदि कभी श्राप शाम के वक्त उधर टहलते हुए चले लायें तो यह देखकर श्रापका सर लजा से कुक लायगा कि बेशुमार कव्नर उस मूर्ति पर बैटे हुए उस पर सफेद पालिश कर रहे हैं।

बुद्ध से जब ब्रानन्द ने पूछा था कि श्रापके शरीर के प्रति हम क्या करें, तो उन्होंने कहा था—''श्रव्यावटा तुम्हें होय तथागतस्स सरीर पूजाय । तुम्हें सदस्ये श्रतुशुक्षय।''

"तुम लोग तथागल की शरीर-पूजा में न लगी। तुम लोग ती सदर्थ में लगी।"

सामान्य जन यदि वाप्ंकी शिंगिर पूजा में लगे भी रहें तो यह बहुत हानिकारक होने पर भी उतना श्रापत्तिजनक गर्ही। किन्तु, श्रभी सेवामाम में देश-भर के सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों की जो कान्क्रोन्स हुई श्रीर जिस पण्डाल में हुई उस में लगे वाप्के चित्र को देखकर हमें श्रारचर्य हुश्रा—वह हमें एक तिनका लगा जो बताता था कि हवा का उस्त्र किथर है!

बापू के चित्र में उनके मुख पर देवताओं अथवा श्रवतारों का-सा रश्मि-मरहत बनाया गया था और उन्हें 'कमल' के फूल में खड़े हुए चित्रित किया गया था।

षाप् जन्म-सर कड़ी घरती पर ही चले। सेवायाम सम्मेलन की पृष्ठ-भूमि में लगा हुआ उन का चित्र एक किसान बापू का चित्र हो सकता था, एक अंगी बापू का चित्र हो सकता था, एक अंगी बापू

का चित्र हो सकता था किन्तु हम तो उन्हें मानव से 'देवता' बनाने लग गये हैं। दुःख यही है किं इतनी जलदी।

किसी ने कहा है कि 'श्रादमी होना कठिन है, देगता होना श्रासान है।" काश ! हम अभी श्रपने बापू को मानव ही रहने दें—जिनसे हम कुछ सीख सकें; 'देवता' या 'श्रवतार' न बनामें, जिनसे हम छुछ भी न सीख सकें, जिनकी हम कर सकें केवल 'पूजा'।